# चरित्रगठन

श्रीयुक्त बाबू ज्ञानेन्द्रमोहनदास-प्रगीत बँगला "चरित्रगठन" का हिन्दी अनुवाद

**अनुवाद्**क

परिडत जनार्दन की

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

5838

पञ्चमावृत्ति ]

सर्वाधिकार रचित

मूल्य १)

Printed and published by K. Mittra, at The Indian Press, Ltd. Allahabad

# सूचीपंत्र

| <b>N</b> .                                    |              |              |       |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| विषय                                          |              |              |       | पृष्ठ |  |  |  |  |
| नेवेदन                                        | •••          | <b>9 6 9</b> | . • • | 8     |  |  |  |  |
| पहला परिच्छेद                                 |              |              |       |       |  |  |  |  |
|                                               | •            |              |       |       |  |  |  |  |
| तच्रित्रता ही उन्नी                           | -,           | •••          |       | ર     |  |  |  |  |
| गाधुता का धर्म स                              | •            | •••          | 7     | 5     |  |  |  |  |
| प्रपतादोष स्वीकार करना महत्त्व का लक्त ग्राहे |              |              |       |       |  |  |  |  |
| रिरवर मुखोपाध्या                              | य की उदारता. | ••           |       | १६    |  |  |  |  |
| नुष्यता                                       | •••          | * * (        | • • • | १स    |  |  |  |  |
| ्धना                                          | •••          |              | •••   | २२    |  |  |  |  |
|                                               | दूसरा परि    | च्छेद        |       |       |  |  |  |  |
|                                               | •            | •            |       |       |  |  |  |  |
| ाष्टाचार                                      | • • •        | •••          | • • • | २५    |  |  |  |  |
| ष्टाचार के विषय                               | में खाटी समभ | ٦            |       | ३०    |  |  |  |  |
| ार्थी लोग शिष्टाचा                            | रोनहीं हो सक | ते           | •••   | ३७    |  |  |  |  |
| वन-मुकुर                                      | •••          | •••          |       | ३८    |  |  |  |  |
| ाधारण कामों में सुजनता का प्रकाश              |              |              |       |       |  |  |  |  |
| गभाविक सहानुभू                                | ति सुजनता का | एक ग्रंग है  | •••   | 88    |  |  |  |  |

|                | विषय                                |             |                |       | वृष्ट     |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|-----------|--|--|--|--|
|                | शिष्ट व्यवहार में लोकल              | ज्ञा ग्रादि | कुसंस्कारों पर | ध्यान |           |  |  |  |  |
|                | न देना चाहिए                        | •••         |                |       | ४७        |  |  |  |  |
|                | शिष्टाचार ग्रान्तरिक वि             | तय का ब     | ाद्य लच्चय है  |       | प्र       |  |  |  |  |
|                | बाध्यबाधकभाव                        |             | •••            | •••   | યુષ્ઠ     |  |  |  |  |
|                | तीसरा परिच्छेद                      |             |                |       |           |  |  |  |  |
|                | सदय-दान                             | •••         | •••            |       | યૂહ       |  |  |  |  |
|                | दयां से बढ़ कर कोई धर               | र्भ नहीं    | •••            |       | ६०        |  |  |  |  |
|                | दयाके अवतार                         | •••         | •••            |       | ६३        |  |  |  |  |
|                | त्तमा ग्रीर सदय व्यवहा              | र से लेग    | ाशत्रुको भी अ  | पने   |           |  |  |  |  |
|                | वश में कर सकते है                   | ŧ           | •••            | •••   | ६५        |  |  |  |  |
|                | नौकरों के साथ कैसा ब                | यवहार व     | रना उचित है    |       | ६७        |  |  |  |  |
|                | स्वामित्व                           |             | • • •          |       | ७०        |  |  |  |  |
|                | <b>ग्राबूबन ग्रीर स्वर्गीय दू</b> र | T           | • • •          | • • • | 9?        |  |  |  |  |
| चैाया परिच्छेद |                                     |             |                |       |           |  |  |  |  |
|                | भद्र मनुष्य                         | •••         |                | • • • | 30        |  |  |  |  |
|                | सत्साहस                             | • • •       | • • •          | . •   | 58        |  |  |  |  |
|                | परोपकार                             | • • •       |                | •••   | <b>□¥</b> |  |  |  |  |
|                | वह मनुष्य नहीं देवता है             | में र       | •••            |       | ८६        |  |  |  |  |
|                | नैतिक वता श्रीर बड़प्पन             | •••         | •••            | • • • | 70g       |  |  |  |  |
| 1.6            | सम्मान-रचा                          |             | •••            | ***   | स्२       |  |  |  |  |
|                |                                     |             |                |       |           |  |  |  |  |

880

848

84€

विनयकुमार की प्रतियोगिता

कर्म करने ही में बडप्पन है

कर्म-माहात्म्य

| विषय                      |       |       |       | वृष्ठ |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| <b>ग्रा</b> ठवाँ परिच्छेद |       |       |       |       |  |  |  |  |
| जन्मभूमि                  | •••   | • • • | • • • | १६१   |  |  |  |  |
| स्वदेशानुराग              | •••   | •••   | • • • | १६४   |  |  |  |  |
| आदर्श पुरुष               | ***   | • ~ ′ |       | १६६   |  |  |  |  |
| गृहकलह                    | •••   | •••   | •••   | १७१   |  |  |  |  |
| देशोपकार                  | •••   | • • • |       | १७८   |  |  |  |  |
| राजभक्ति                  | • • • | • • • | • • • | १८५   |  |  |  |  |
| भगवद्गक्ति                | • • • |       |       | 220   |  |  |  |  |

-+-

#### निवेदन

यह उपन्यास नहीं, न किस्से-कहानी की किताब है। यह श्रीबाबू ज्ञानेन्द्रमोहनदास के बँगला "चरित्रगठन" का हिन्दी अनुवाद है। श्रीज्ञानेन्द्र बाबू ने चरित्रगठन पुस्तक की रचना करके मानव-समाज का कितना बड़ा उपकार किया है, यह वर्णनातीत है। सभी सभ्य समाज के प्रधान विद्वान समालोचक मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा कर चुके हैं।

मनुष्य-जीवन के साथ चित्र का कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं। सचित्रिता ग्रीर दुश्चरित्रता के फलाफल की बातें किससे छिपी हैं ? हाँ, इतना ग्रवश्य कह सकता हूँ कि यह चित्रिगठन दुश्चरित्रक्षपी रोग का महौषध है। प्रन्थकर्ता ने इस पुस्तक में चित्रसुधार की जितनी बातें लिखी हैं, सभी मन्त्र के बराबर हैं। पढ़ने के साथ चित्त पर ग्रसर कर जाती हैं। कैसा ही कोई दुश्चिरित्र क्यों न हो, जो इसे एक बार पढ़ेगा वह उसी घड़ी से ग्रपने चित्रसुधार पर तत्पर होगा। इतना ही नहीं, बिल्क उसे दुश्चिरित्रता की बातों पर इतनी घृणा उत्पन्न होगी कि वह भूल कर भी कभी उनका नाम न लेगा।

संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो अपनी सन्तान को

सचिरित्र देख प्रसन्न न हो ? जो स्वयं दुश्चरित्र है, वह भी अपने सन्तान को दुश्चरित्र देखना नहीं चाहता। वह यही चाहता है कि किसी तरह उसके सन्तान सचिरित्र हों। कितने हीं लोग अपने सन्तान को शिचित और सचिरित्र बनाने के लिए हज़ारों रुपये ख़र्च कर डालते हैं, पर तो भी सफल-मनेरिश्च नहीं होते। ऐसे लोग एक बार अपने सन्तान को यह पुस्तक पढ़ने को दें, तब देखें, उनका मनेरिश्च कितना शींघ्र सफल होता है। दुश्चरित्र सन्तान से केवल माँ-बाप को ही कष्ट नहीं होता, बिल्क उनके परिवार-मात्र को कष्ट होता है। साथ ही इसके समाज का और देश का भी अमङ्गल होता है। इसलिए इस चरित्रगठन की घर घर में आवश्यकता है। जिसके घर में कम से कम एक प्रति भी चरित्रगठन रहेगा, उसके सन्तानों को दुश्चरित्र होने का भय कदािप न रहेगा।

जो नवयुवक विद्यार्थी चरित्रगठन के अभिलाधी हैं वे तो इसे अवश्य ही पढ़ें; श्रीर विशेष कर उन्हीं के लिए यह पुस्तक बनाई गई है। वे इस पुस्तक की पढ़कर आप तो लाभ उठावेंगे ही, किन्तु अपने भावी सन्तानों को भी विशेष लाभ पहुँचा सकेंगे। इस पुस्तक के सभी विषय सुपाठ्य हैं। जिस कर्तव्य से मनुष्य अपने समाज में आदर्श बन सकता है उसका उल्लेख इस पुस्तक में विशेषरूप से किया गया है। उन्नति, उदारता, सुशीलता, दया, चमा, प्रेम, प्रतियोगिता आदि अनेक विषयों का वर्णन उदाहरण के साथ किया गया है। अतएव क्या बालक, क्या बृद्ध, क्या युवा, क्या स्त्री सभी से मेरा सानुनय निवेदन है

कि वे इस पुस्तक को एक बार भ्रवश्य एकाग्र मन से पहें भ्रौर इससे पूर्ण लाभ उठावें।

यदि हिन्दी-प्रेमी सज्जन महाशय इस पुस्तक को पसन्द करेंगे ती मैं अपने परिश्रम की सफल समभूँगा।

जनार्दन भा

# चरित्रगठन

### पहला परिच्छेद

प्रत्यहं प्रत्यवेचेत नरश्चरितमात्मनः ।

किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिप ॥ १ ॥

श्रनुगन्तं सतां वर्त्म कृत्सनं यदि न शक्यते ।
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदिति ॥ २ ॥

भावार्थ--मनुष्य को प्रति दिन श्रपने चित्र की श्रालोचना करना चाहिए श्रीर यह सोचना चाहिए कि मेरा श्राचरण पशु के तुल्य है किंवा सत्प्रकृष के सदश ॥ ३॥

यदि सज्जनों के बताये मार्ग पर जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल सकते ते। थोड़ा ही थोड़ा चल कर श्रागे बढ़ने की केशिश करो, रास्ते पर जब पाँव रक्खोगे तब सुख मिलेहीगा ।। २ ॥ सिद्धरेव सहासीत सिद्धः कुर्वीत संगतिम् । सिद्धिर्विवादं मैत्रीं च नासिद्धः किञ्चदाचरेत् ॥ ३ ॥ जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । स हेतुः सर्विविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥ ४॥

> यथा चतुर्भिः कनकं परीच्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः।

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीच्यते

श्रतेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥ ५ ॥

सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए श्रीर सज्जनों के ही साथ मैत्री या विवाद करना चाहिए। दुर्जनों से किसी कार का सम्पर्क नहीं रखना चाहिए॥ ३॥

बूँद बूँद पानी से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही विद्या, धर्म श्रीर धन भी धीरे धीरे पूर्णता की प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

जैसे घिसने, काटने, तपाने श्रीर पीटने, इन चार बातों से सोने की परीचा होती है वैसे ही विद्या, स्वभाव, गुरा श्रीर क्रिया इन चार बातों से पुरुषों की जांच होती है ॥ १ ॥

## सचरित्रता ही उन्नति का मूल है

मनुष्य जो कुछ काम करते हैं, सुख के लिए ही करते हैं। सुख पाने की इच्छा सबको रहती है। सबका उद्देश यही रहता है कि हमको सुख मिले। किन्तु गला फाड़ कर सुख सुख चिल्लान से किसी को सुख नहीं मिल सकता। सुख तभी मिल सकता है श्रीर उन्नति भी तभी हो सकती है जब उचित रीति से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाय। तुम लोग जो इतना धन खर्च करके ग्रीर परिश्रम करके विद्यालाभ कर रहे हो सी क्यों ? सुख ही को लिए न ? यदि तुम सुख-दु:ख की बात न समभ कर यह कहो कि हम धन प्राप्त करने के लिए विद्याभ्यास करते हैं तो मैं कहं सकता हूँ कि तुमने विद्याभ्यास का असली तात्पर्य नहीं समभा। धन भी तो लोग सुख सं समय विताने ही के लिए कमाते हैं—इससे यह न समभता चाहिए कि सिर्फ़ रुपया कमाने ही के लिए बालकों की विद्याभ्यास कराया जाता है। शिचा का प्रधान उद्देश है चरित्रगठन। यदि शील स्वभाव अच्छा न हुआ ते। विद्या-भ्यास का फल क्या हुआ ? मनुष्य-योनि में जन्म लेने ही से कोई मनुष्य कहलाने योग्य नहीं होता।

मनुष्य कहलाने के लिए शिचा प्रहण करना नितान्त आव-श्यक है। बिना शिचा पाये वास्तविक मनुष्यता प्राप्त नहीं होती; इसीलिए बचपन में बालकों को शिचा दी जाती है। हम केवल द्रव्यलाभ ही के लिए विद्या सीखते हैं—ऐसा किसी को न समक्तना चाहिए। बस्कि उन्हें यह समक्तना चाहिए कि हम मनुष्यपद को सार्थक करने के लिए विद्या पढ़ते हैं। सचरित्रता ही मनुष्य-जीवन का प्रथम साधन है। सभी लोग विद्या पढ़कर शिष्टाचार, विनय, उपयुक्त साहस, सहनशीलता और सत्यपरायणता आदि अनेक गुणों से अपने हृदय को अलङ्कृत कर और सच्चरित्र बन कर बहुत कुछ अपनी उन्नति कर सकते हैं। सचरित्र होने से लोगों को मानसिक सुख का विकास विशेषक्तप से होता है। और वे सचरित्र व्यक्ति अपने जीवन के दिन बड़े सुख से व्यतीत करते हैं। दुश्चरित्र लोगों का तो कोई संसार में विश्वास तक नहीं करता।

सच पूछो तो भारतवर्ष की अवनित का कारण भारतवासियों की दुश्चिरित्रता ही हैं। भारतवासी यदि अपने स्वभाव को न विगाड़ते तो उन्हें ऐसे दुःख का दिन देखने में न आता। आर्ज-कल औरामचन्द्रजी और लच्मणजी के सदश सुशील, युधिष्ठिर के सदश सद्यप्रिय, भीष्म के सदश दृद्रप्रतिज्ञ, भीम, अर्जुन आदि के सदश आत्वत्सल, विदुर के समान विनयी, व्यास, विस्थ, कि सदश आत्वत्सल, विदुर के समान विनयी, व्यास, विस्थ, किपलदेव आदि ऋषियों के समान ज्ञानी और पूर्वकालिक आर्यगणों के समान धर्मभीरु, राजभक्त तथा दया, ज्ञमा आदि गुणों से युक्त प्राय: एक भी मनुष्य कहीं दिखाई नहीं देता। पर तो भी अभी तक आदर्श पुरुषों का एक-दम लोप नहीं हुआ। इस पवित्र विशाल भारतवर्ष में आदर्श पुरुषों का विलक्जल अभाव हो जाना क्या कभी संभव है ? इस वर्तमान भारत में भी अनेक महापुरुषों ने जन्म प्रहण करके अपने उदार चित्रों से लोगों को अनेक उपदेश दिये हैं।

क्या घर, क्या बाहर, क्या स्वदेश ग्रीर क्या विदेश ग्रव भी

उन महात्मात्रों के सचरित्र की कहानी सर्वत्र व्याप्त हो रही है। संसार में आदर्श पुरुषों का अभाव नहीं है, अभाव है केवल हम लोगों को उन्नत दशा में प्राप्त होने की कामना का, महात्मात्रों के ब्राचरण प्रहण करने की शक्ति का और कुपथ से हटा कर सुपथ पर ले चलनेवाली बुद्धि का। सभी विषयों में प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष का ब्रादर्श लेकर ही चरित्रगठन करना होगा सो नहीं. जो श्रेष्ठ है. जो सुन्दर है, जो सत्य है सो सब काल में, सब देशों में श्रीर सभी जातियों में श्रेष्ठ. सुन्दर श्रीर सत्य है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि देश, काल श्रीर पात्र का विचार करके महानुभावों के ब्रादर्श पर ब्रापने ब्रापने जीवन की गठित श्रीर परिचालित करें। इस प्रकार अपने को सुधार कर हम लोग बहुत शीब उन्नति के ऊँचे शिखर पर पहुँच सकते हैं। जो लोग अभी हम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं वही हमें सचरित्र देख कर फिर हमारा सम्मान करने लगेंगे। गुण का पचपाती होना मनुष्य का स्वाभा-विक धर्म है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। प्रत्येक प्रदेश की बोली, वेश-विन्यास, पहनावा, श्रोढ़ावा, श्राचार, व्यवहार भिन्न भिन्न हैं। सब श्रपने श्रपने प्रदेश की ही रीति को अधिक पसन्द करते हैं। इस कारण एक प्रदेश का रहनेवाला दूसरे प्रदेशवासी से विशेष सहानुभूति नहीं रखता। इस पारस्परिक विभिन्नभाव से देश की बहुत बडी हानि हो रही है। तम किसी दूर देश में जाक्रो तो इसकी सत्यता प्रत्यच विदित होगी। मान लो, अमेरिका की किसी सभा में कितने ही बंगाली, महाराष्ट्रीय, पंजाबी ध्रीर नेपाली उपस्थित हैं उस समय यदि स्वदेश या जन्मभूमि का ज़िक निकल आवे तो भारतवर्ष के उन भिन्न भिन्न प्रदेश-वासियों की दृष्टि क्या एक साथ ही भारत-वर्ष की छोर पतित न होगी? क्या भारतवर्ष की प्रशंसा से उन लोगों के हृदय उन्नत छोर निन्दा से मस्तक नीचे न सुकेंगे ? अवश्य सुकेंगे। भारतवासी कहने से क्या उड़ीसावासी, क्या काश्मीरी, क्या महाराष्ट्रीय—सभी प्रदेश के लोगों का वोध होता है।

तुम ग्रपनं मन में ऐसा कभी न सीची कि भारतवासी की प्रशसा ग्रथवा निन्दा से केवल वृद्धगणों ग्रीर समाज के प्रधान व्यक्तियों का ही सम्बन्ध है। तुम धनी हो, दिर हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, चाहे किसी ग्रवस्था में तुम क्यों न हो, इस बात को हमेशा याद रक्खो कि तुम लोग प्रत्येक प्रदेश ग्रीर प्रत्येक समाज के ग्रङ्ग हो। तुम लोग सभी भारत के सन्तान हो; भारत की उन्नति ग्रीर ग्रवनति दोनों तुम्हारे ही हाथ में हैं। वचपन में व्यायाम करने से जैसे शरीर सुन्दर, सुडौल ग्रीर सुटढ़ होता है वैसे ही चिरत्र के गठन से मन उन्नत, सुशील, सत्य-परायण ग्रीर साहसी होता है। चिरत्र-बल पाकर ही तुम लोगों का हृदय बिल होगा। जब तक तुम लोग इस बल को प्राप्त न करोगे तब तक ग्रधिक विद्या ग्रीर यथेष्ट धन संचय कर लेने पर भी ग्रवनति के गढ़े में गिरे रहोगे।

पढ़ने की अवस्था में तुम लोगों में कितने ही ऐसे हैं जो अपने भविष्य जीवन का काल्पनिक चित्र खींच कर अनिश्चित सुख में मग्न होजाते हैं और अपने अमूल्य वर्तमान समय की उपेचा कर बैठते हैं। हाय! जब वे अपनी भूल समभोंगे तब तो न मालूम उन्हें किलना पश्चात्ताप होगा। संभव है वे अनुतप्त हो कर एक-दम जीवन्मृत की तरह समय बितावेंगे। दु:ख, लज्जा और चोभ से उनका मन बराबर व्यय ही होता रहेगा। उनके पहले की काल्प-निक आशा, उद्यम और उत्साह सभी एक साथ मिट्टी में मिल जायँगे। अतएव हे युवकगण ! यदि तुम लोग पढ़ने के समय अपने भविष्य सुख के काल्पनिक चित्र की रचना न करके अपने चरित्र को सुधारें। तो नैराश्य के बदले तुम्हारी आशा अवश्य फलवती होगी। काल्पनिक सुख के बदले सच्चे सुख पाओगे। जैसे कितने ही आदर्श पुरुष अपनी सच्चरित्रता से संसार में अच्य कीर्ति स्थापित कर के अमर हो गये हैं। तुम लोग भी उनके मार्ग का अनुसरण करके वैसे ही चिरकाल के लिए यशस्वी हो जाओगे। क्योंकि सब उन्नतियों का मृल सचरित्रता ही है।

चरित्र सुधारने के लिए किन किन सामिष्रयों की आवश्यकता है वह इस पुस्तक के पढ़ने से तुम्हें मालूम हो जायगी। इसमें नई बात एक भी नहीं है, तथापि आदि से अन्त तक पढ़ जाने पर तुम समभ जाग्रोगे कि इस पुस्तक में ऐसे अनेक विषय हैं, जिन्हें तुम पहले जिस प्रकार समभे हुए थे, उनसे उनका अर्थ विलच्चण है। जब तुम उन विषयों के यथार्थ भाव जान लोगे तब आपसे आप तुम्हारी आँखें खुल जायँगी।

सच्चरित्र पुरुष का संचिप्त लचण इतना ही है कि उसमें सत्य-त्रियता, शिष्टाचार, विनय, परोपकारिता श्रीर चित्त की विशु-द्धता, ये गुण पाये जायँ, शेष जितने गुण हैं वे सब इन्हीं गुणों के अन्तर्गत हैं।

### साधुता का धर्म सत्यित्रयता है

जितना ही सत्यप्रियता का ग्रभाव है उतना ही सुजनता का हास है। सत्यप्रियता समाज के लिए एक ऐसा उत्तम बन्धन है कि जिससे समाज की बहुत सी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। सिर्फ़ भूठ न बोलने के भय से ही समाज का बहुत कुछ सुधार हो सकता है। किन्तु बहुत लोगों के मुँह से यह सुनने में आता है कि बिना भूठ बोले काम नहीं चलता। पाठशालात्रों में शिचकों के निकट सज़ा पाने के डर से विद्यार्थिगण, घर में माँ-बाप ग्रीर ग्रन्यान्य गुरु-जनों से धिकारे जाने के भय से लड़के लड़कियाँ, मालिक के डर से नौकर और समाज की निन्दा और लोकलज्जा के भय से गाँव के रहनेवाले भूठ बोलना अङ्गीकार करते हैं। अब यह सोचना चाहिए कि घर घर में व्याप्त होनेवाले इस मिथ्याभाषण का मूल क्या है ? इसका मूल डर है। डर जाने ही पर लोग भूठ का सहारा लेते हैं। भीरुता ग्रीर कायरता के सिवा इस मिष्ट्याभाषण का श्रीर कारण क्या कहा जा सकता है। कई एक सामान्य गुर्णो के स्रभाव से यह भारी देाष उत्पन्न होता है। बिना विचारे जब कोई ग्रनुचित कर्म्म कर बैठता है तब उसे भय होता है। वह सोचता है-दोष स्वीकार करने ही पर मैं दण्ड पाऊँगा, घर के लोग मुक्त पर कोध करेंगे। अड़ोस पड़ोस के लोग मुक्ते घृणा की दृष्टि से देखेंगे; ग्रीर भी मुभ्ने कितने ही दु:ख भेलने पड़ेंगे। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए ? त्र्रपना देाष स्वीकार करके दण्ड पाना उचित है स्रथवा भूठ के सहारे स्रपना देाष छिपा कर उद्घार

पाना उचित है ? कोई तो उस अपराधी व्यक्ति को यह सलाह देगा कि ग्रगर दे। एक भूठ बात बोलने से सारा सङ्कट मिट जाय तो भूठ बोलने में हर्ज ही क्या ? शुद्ध-चरित्रवाले कहेंगे कि अपराधी अपने दोष की छिपा कर एक बार किसी तरह बच सकता है किन्तु उसी घडी से उसके भविष्य की आशा, ग्रुभसंकल्प सर्वदा के लिए ल्रप्त हो जाता है। अपने अपराध-जनित संकट से रचा पाने के लिए बार बार उसे भूठ बोलना पडता है। हृदय के उच भाव सभी एक एक कर निकल जाते हैं। अपना दोष स्वीकार कर लोने पर सत्यवादी को दण्ड जरूर होता है किन्त सत्य के प्रभाव से उसका हृदय उस दण्ड की अपेचा अधिक उन्नत होता है। उसके मन से सारा भय भाग जाता है, उसे भूठ बोलने के लिए फिर कभी बाध्य होना नहीं पडता किन्तु जो लोग मिथ्यावादी हैं वे हमेशा ही भयभीत रहते हैं, उनका हृदय उद्विग्न रहा करता है। उनके जी में आपही आप ग्लानि होती रहती है । वे कौटिल्य धारण करके नीच से भी नीच कर्म करने लग जाते हैं। बाहर से वे भले ही ऐश्वर्यशाली देख पडें पर भीतर से वे बराबर बेचैन रहा करते हैं। जो लोग सत्यभाषी हैं, उनके मन में शान्ति, हृदय में साहस, बोली में स्पष्टता ग्रीर दृष्टि में तेज भरा रहता है। सभ्य समाज में उनका आदर होता है। अच्छे गुणों की प्रतिष्ठा सभी समय सब देशों में होती है। सत्यभाषण एक वह प्रधान गुण है जिसके धारण से मनुष्य-मात्र गैारवान्वित हो सकता है जो असत्य-सेवी हैं वे किसी काल में बड़ाई नहीं पा सकते।

जिन सब गुणों की ज्योति से संसार जगमगा रहा है उन

गुणों को प्राप्त करने का अभिलाष किस्ने न होगा ? उन सब गुणों को कोई एक ही साथ प्राप्त कर लेना चाहे यह कभी हो नहीं सकता। हाँ, एक एक गुण का अभ्यास करके लोग गुणों से अपने को अलंकृत कर सकते हैं। अवगुण अनायास ही प्राप्त होता है किन्तु गुण विशेष साधन का फल है। यदि तुम गुणों का संप्रह करना चाहो तो उसका सुगम उपाय यही है कि सबसे पहले तुम सत्य का सहारा लो। दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करो कि "में भूठ कभी न बेल्लुंगा" बस, एक सत्य का आश्रय प्रहण करने ही से और जितने गुण हैं वे आपसे आप आकर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे।

एक बड़े विज्ञ महात्मा का कथन है—'ज्ञान ही शक्ति है।'' ज्ञान का स्वरूप सत्य है, श्रीर श्रज्ञान का श्रसत्य। इस सिद्धान्त से सत्य श्रीर शक्ति में कुछ भेद न रहा। जिसमें जितना सत्य का भाग है वह उतना ही शक्तिमान है! संसार में जितने श्रनिष्ट सङ्घटित हुए हैं, हो रहे हैं श्रीर होंगे—इनका एक-मात्र कारण सत्य की हासता है। एक बार भारतवर्ष की ही बात सोच कर देखें। इस भारत में सब सत्य का सम्मान था, सबके श्राचार-विचार विशुद्ध थे, छल-कपट को लोग महा-पाप समक्तते थे तब भारत में शक्ति, समृद्धि श्रीर सुख था। ज्यों ज्यों सत्य का हास होने लगा त्यों त्यों भारतवासी श्रायंगण शक्तिहीन होने लगे। हाय! प्राचीन भारत की सत्यप्रियता, स्वधमीनिष्ठा, साधुता, धीरता श्रीर वीरता के साथ वर्तमान भारत की श्रसत्यपरता, दुराचार, श्रिशिष्टा, श्रधीरता श्रीर भीरता की तुलना करते हैं तो हृदय विदीर्ण हो जाता है श्रीर लज्जा से सिर नीचे सुक जाता है। किन्तु तुम

लोग यदि अब भी सत्यत्रत धारण करके अपने चिरत्र को सुधारेगों तो थोड़े ही दिनों में वर्तमान भारत के समस्त कलङ्कों को मिटा डालोगे। कितने ही विदेशियों ने जो हम लोगों को बहुत बहुत गालियाँ दी हैं और कितने ही विदेशी जो हम लोगों की मूर्खता पर अब भी हँसते हैं और हम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं वे लोग भी चमाभाव धारण करेंगे और तुम लोगों के महत्त्व का परिचय पाकर बार बार तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अतएव सर्वदा सत्यपालन करने का दृढ़ संकल्प करो, सङ्कट के समय में भी सत्य का त्याग न करो, और अपने दोष छिपाने के लिए कभी असत्य को अपने पास न फटकने दो। मुक्तकण्ठ से अपना दोष खीकार करो, पर भीरता का धारण स्वप्न में भी न करो।

## श्रपना देाष स्वीकार करना महत्त्व का लच्चगा है

जिन्हें मानसिक बल नहीं है वे ही अपना दोष स्वीकार करने में थरथराते हैं; वे यह नहीं सोचित कि अपराध स्वीकार करना हृदय की दुर्वलता न होकर हृदय का महत्त्व है। अपना दोष प्रकट कर देने ही से मनुष्य निर्दोष होता है, उसके मन में शान्ति प्राप्त होती है, चरित्र निर्मल होता है और अपयश के बदले सुयश प्राप्त होता है। अनुचित कर्म करके दोष स्वीकार करना साधुओं का काम है, जो लोग दोष छिपाते हैं उन्हें चेर समभना चाहिए। जो अपना दोष जितना ही छिपाने की चेष्टा करता है उतना ही वह अपने को और दोषी बनाता है। अपने दोषों को छिपाकर कोई साधु नहीं कहला सकता, साधु तभी कहला सकता है जब वह साफ साफ अपना दोष प्रकट करदे और अपने किये हुए दोषों पर परचात्ताप करे।

दोष छिपाने के लिए भूठ बोलना, एक दोष के रहते दूसरा दोष करने के बराबर है। दोष से दोष का उद्धार कभी नहीं हो सकता। कीचड़ से कोई कीचड़ का दाग साफ़ नहीं कर सकता। आग से कोई आग को नहीं बुक्ता सकता। जैसे आग बुक्ताने के लिए पानी त्रावश्यक है। वैसे ही देाष दूर करने के लिए सत्य की स्रावश्यकता है। इसे भली भाँति याद रक्खो कि एक भूठ के छिपाने के लिए दूसरे भूठ की ज़रूरत पड़ती है अर्थात् जहाँ मुँह से एक बात भूठ निकली, तहाँ दूसरा भूठ ग्रापसे ग्राप ग्रा खड़ा होता है। एक भूठ के लिए न मालूम कितने भूठ बोलने पडते हैं. इससे उत्तरोत्तर दोषों की ही वृद्धि होती है। जिनका चरित्र विगड़ा है, जो हृदय के दुर्वल हैं, वे अपने देाष छिपाने की बहुत कोशिशें करते हैं। ग्राज-कल ऐसे ही लोगों की संख्या ग्रधिक है जो अहङ्कार में फूले रहते हैं। व्यसनों को ही अपना कर्तव्य समभते हैं ग्रीर पढ़ लिख कर भी मूर्खता का काम करते हैं। कितने ही बुद्धिहीन ते। जगह-ज़मीन के लिए, प्रभुता पाने के लिए, चिणक सुख-भाग के लिए और भी अनेक छोटे छोटे लाभों के लिए अपने अमृल्य चरित्र की कलङ्कित कर बैठते हैं।

कितने ही लोग अपने दुश्चरित्रजनित देाषों को छिपाने के

हेतु बहुत द्रव्य खर्च करके श्रीर विविध प्रकार के बाह्याडम्बर करके सुयश प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं ग्रीर समय समय पर कृतकार्य भी होते हैं। किन्तु सत्य सत्य ही है, ग्रसत्य की कभी वृद्धि नहीं होती। इस नियम से उनका नाम श्रीर यश थोड़े ही दिनों में ल्रप्त हो जाता है। जिनका त्राचरण अच्छा है वे बाह्या-डम्बर कुछ न करके भी सभ्य समाज में सम्मानित होते हैं श्रीर जनसाधारण में भी सर्वत्र उनका आदर होता है। जिनका श्राचरण श्रच्छा नहीं, वे यश के लोभ से अनेक श्रच्छे कामें। को करके भी अपने दुश्चरित्र का कलङ्क दूर नहीं कर सकते। उनके विषय में सब लोग यही कहा करते हैं कि ''वे कितने ही अच्छे अरु काम कर गये हैं सही, किन्तु उनका जीवन पवित्रता से रहित था।" ऐसे लोग जन-समाज में धन्यवाद श्रीर कृतज्ञता के पात्र हो सकते हैं किन्तु उन पर लोगों की श्रद्धा वा भक्ति उत्पन्न नहीं होती। हृदय से कोई उन पर प्रेम प्रकट नहीं करता। सुयश का काम करके भी लोगों की दृष्टि में ग्रश्रद्धेय, ग्रप्रीतिभाजन ग्रीर ग्रपूज्य होने का दुराचार ही एक-मात्र प्रधान कारण है। अच्छे अपाचरण का प्रभाव इतना प्रवल है कि एक सचरित्र पुरुष की देखादेखी समस्त जाति की उन्नति हो सकती है। ऐसे ही एक दुश्चरित्र के संसर्ग से सारा गाँव बिगड जा सकता है। सिद्धान्त यह कि दुरा-चारी का सम्पर्क, संक्रामक (ग्रीपसर्गिक) राग की तरह, सर्वथा त्याज्य है।

सत्य से विचलित न होना जैसे साधुत्रों का धर्म है वैसे ही अपने दोष का स्वीकार कर लेना सचरित्र पुरुषों का प्रधान लच्चण

है। स्वर्गीय महात्मा गोविन्द मोहन राय विद्याविनोद इस विषय में इस लोगों के ब्राटर्शस्वरूप हो गये हैं। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी तेजस्विता. सत्यित्रयता और अपने महत्त्व का जो कुछ परिचय दिया है वह सभी के लिए अनुकरणीय है। बाल्यकाल में एक बार महात्मा गोविन्द मोहन नाव पर ब्राह्ब हो कर रङ्गपर जा रहे थे। लोगों का कथन है कि उन्हें विद्याशिचा के लिए उनके पिता के पास ग्रात्मीयगण लिये जा रहे थे। तब रेल न थी। जल-मार्ग से ही लोग दर दर की यात्रा करते थे। इन दिनों जो रास्ता रेलगाडी में बैठ कर लोग कई घण्टों में तय करते हैं उन दिनों उस रास्ते के तय करने में कई दिन लग जाते थे। नाव के यात्रिगणों को तो रसोई ग्राटि बनाने ग्रीर खाने-पीने ग्राटि के सभी काम नाव पर ही करने होते हैं। रङ्गपुर के इन नौकारूढ यात्रियों ने रास्ते में कहीं मछत्रों से यथेष्ट मछलियाँ माल लीं। उनमें एक बडी मछली जीवित थी। घर में जिस प्रकार लोगों को मनमाना सुस्वादु भोजन मिलता है, दूरवर्ती नदी के पथ में उस प्रकार मिलना कब सम्भव है ? यद्यपि नाव की सवारी बड़े आराम की होती है तथापि समय अधिक लगने के कारण लोगों का जी जब जाता है ग्रीर कई बातों की ग्रस्तिया भी होती है। ऐसे अवसर में यदि जल-यात्रियों की कोई अभिलिषत वस्त मिल जाय तो फिर उनके आनन्द की सीमा नहीं रहती। उन यात्रियों ने जब से घर छोड़ा तब से ऐसी बढिया मछली उन्हें कभी नहीं मिली थी। एकाएक ऐसी अच्छी मछली मिल जाने से वे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। बालक गोविन्दमोहन को तो उस समय मारे ख़ुशी के

उछल कूद करना चाहिए था किन्तु उनके मुँह पर प्रसन्नता का चिह्न-मात्र भी दिखाई न दिया। सभी लोग ग्रानन्द में उमँग रहे थे। केवल वह बालक सोच में पड़ा था। उसके मन में यही चिन्ता है। रही थी, यही सोच सोच कर वह व्याकुल हो रहा था कि ग्रपनी उदरपूर्ति के लिए लोग इतनी बड़ी मछली को मार डालोंगे। बालक ने सोचा—''मैं ग्रपने हाथ से तो इसे मारूँगा नहीं ग्रीर न पकाये जाने पर इसका स्पर्श ही करूँगा। किन्तु मेरे सामने लोग इसे मार कर दुकड़े दुकड़े कर डालोंगे यह मैं कैसे देख सकूँगा।" जब लोग उस जीवित मत्स्य को यह समभ्क कर कि कहीं भग न जाय, निरापद स्थान में रख कर किसी दूसरे काम को चले गये तब उस बालक ने मछली को नदी के ग्रगाध जल में छोड़ दिया।

गोविन्द मोहन इस बात को भली भाँति जानते थे कि यह मछली ही उस दिन सबके आनन्द का कारण हो रही थी और उसे पानी में छोड़ देने से वह सबका कोध-भाजन बनेंगे तथापि मछली की प्राण-रचा करने में उन्होंने ज़रा भी आगा-पीछा न किया।

जब उनके बड़े भाई श्रीर साथ के लोगों ने मछली की तलाश की श्रीर मछली न मिली तब वे लोग श्रधीर हो उठे। बालक गोविन्द मोहन ने भर्त्सना का कुछ भय न करके साफ़ साफ़ उन लोगों से कह दिया कि ''मैंने ही मछली की पानी में भगा दिया है।"

जिन्हें इन दयालु पुरुष का जीवन-वृत्तान्त जानने की अभि-लाषा हो वे १३०४ साल की नव्यभारत-पत्रिका पढ़ें।

## वीरेश्वर मुखोपाध्याय की उदारता

सन् १८८८ ई० के श्रीष्मकाल में धसीर मुहम्मद ख़ाँ नाम का एक काबुली सौदागर बङ्ग देश से अफ़ग़ानिस्तान लौटते बक्त पञ्जाब के बन्नू शहर में दो चार दिन के लिए ठहर गया। शहर के प्रान्त में एक बड़ा बाग़ था। वह उसी में ठहरा। जब वहाँ से वह अपने देश को जाने लगा तब जल्दी में उसकी रुपये की थैली वहीं छुट गई। उस थैलो में पाँच हज़ार रुपया था। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तब वह अपने पास रुपये की थैली न देख कर उस बाग़ की तरफ़ दौड़ चला। रास्ते में उसे एक तेरह चौदह वर्ष का बङ्गाली बालक मिला। उस बालक ने उसे घबराया हुआ सा देख कर पूछा—''क्या आपकी कोई चीज़ खो गई है ?'' सौदागर ने कहा—''मेरी रुपये की थैली खो गई है ।'' बालक ने तुरन्त थैली दिखला कर कहा—''यह आपकी है ? लीजिए।''

काबुलों ने थैलों के रुपये बालक की दिखला कर पूछा— ''तुम्हारे मन में इन रुपयों का लालच क्यों न हुआ ?'' बङ्गाली बालक ने कहा—''मैंने बचपन से यही शिचा पाई है कि दूसरे के द्रव्य की मिट्टी के बराबर समभना चाहिए।''

लड़के की यह बात सुन कर काबुली को बड़ा ही अप्रानन्द हुआ।

उसने अपने मन में कहा—''ऐसा पुत्र-रत्न पा कर न मालूम इसके माँ-बाप की कितना हर्ष होता होगा।' आख़िर सौदागर ने उसके इस महोपकार के बदले पुरस्कारस्वरूप पाँच रुपया उसे देना चाहा। लड़के ने कहा—''मैंने ग्रापका ऐसा कौनसा उपकार किया है जिसके बदले में ग्रापसे मैं यह रुपया लूँ। ग्रापका रुपया ग्राप को दे दिया, यह तो मैंने ग्रपने कर्तव्य का ही पालन किया है।"

डक्त काबुली ने इस वृत्तान्त की ग्रॅंगरेज़ी के एक समाचारपत्र में प्रकाशित कर दिया। उसने अपने लेख के अन्त में लिखा है कि— "वह रुपया मेरा न था, मेरे मालिक का था। यदि वह लड़का रुपया छिपा रखता तो मुभ्ने केंद्र में जान। पड़ता ग्रेगर मुभ्नसे लोगों का विश्वास उठ जाता। लड़के ने जो मेरा उपकार किया है शब्दों में उसका वर्शन नहीं हो सकता। उसके निकट में अपनी छतज्ञता किस तरह प्रकट कर सक्लूँगा, यह मैं नहीं जानता। उसके सौजन्य की प्रशंसा जितनी की जाय थोड़ी है। मैं अपने इस परमो-पकारी बालक को इस ज़िन्दगी में कभी न भूलूँगा। उसके दीर्घजीवन ग्रेगर सुख-सम्पत्ति के लिए मैं सर्वदा ईश्वर से प्रार्थना किया करूँगा। मैं उस बालक को हृदय से यही आशीर्वाद देता हूँ कि वह सर्वदा सुखी रहे, कभी वह किसी तरह का कष्ट न पावे ग्रेगर हर एक काम में कामयाबी हासिल करे।" लड़के का नाम वीरेश्वर मुखोपाध्याय है। बन्नू ज़िला-स्कूल के इन्ट्रेन्स क्लास में पढ़ता है। (वामाबोधनी-पत्रिका)

नैतिक बल के अभाव का ही नाम भीरुता या कायरता है। स्कूलों में ऐसे लड़कों की संख्या कितनी होगी जो अपराध करके स्वीकार करते हों? ऐसे विद्यार्थी कितने होंगे जे। दण्ड पाने की बात जान कर भी अपने अपराध को प्रकट करने का साहस रखते हों? यदि तुम्हारे मन से भीरुता दूर न हुई ते। तुमने बड़े बड़े

प्रनियों को पढ़ कर ही क्या किया। जब तक तुम भीर बने रहे। गे तब तक मैं यही कहूँगा कि विद्या का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। जब तुम अच्छे मार्ग से चलोगे तब तुम्हारी जितनी भीरता, जड़ता और मिलनता है वह इस तरह दूर हो जायगी जैसे सूर्य के उदय से अन्धकार दूर हो जाता है।

इस समय जो मिथ्याभाषण और जातीय भीरुत्व घर घर श्रादर पा रहे हैं श्रीर जिन कारणों से प्राचीन भारत इन दिनों लज्जा श्रीर ग्लानि से एक-दम तेजहीन हो पड़ा है, इसका कारण भी नीतिबल का श्रभाव ही समभना चाहिए।

रामायण, महाभारत और राजस्थान आदि प्रन्थों से दृष्टान्त दिखला कर अथवा हम लोगों के प्रातःस्मरणीय ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर और राममोहन प्रभृति महानुभावों का पित्रत्र नामोल्लेख करके ही अपने को धन्य मानने से काम न चलेगा। यदि महा-त्माओं के चरित्र का अनुकरण न करोगे, यदि उनके उपदेशानुसार काम न करोगे, तो सैंकड़ों रामायण, हजारों महाभारत और लाखों राजस्थान के रहते भी इस दीन हीन भारत का कलङ्क न मिटेगा। तुम्हारे प्रन्थों से संसार उतना परिचित न होगा जितना तुम्हारे एक साधारण से साधारण अच्छा काम करने से। सुपथ का अव-लम्बन करके अच्छे कामों को कर दिखाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। सुपथ दूँढ़ने के लिए तुम्हें कहीं जाना न पड़ेगा। महात्माओं का सर्वव्यापी सुयश और उनका पित्रत्र जीवन-चरित ही सुपथ का दिखलानेवाला है। बालक गोविन्द मोहन ने अपना देाष स्वीकार करके जैसा कुछ बड़प्पन दिखलाया है, बालक वीरेश्वर मुखोपाध्याय ने पाँच हुज़ार रुपयों को मिट्टी के बराबर समभ कर अपनी निलोंभता, सत्यवादिता, साधुता और कर्तव्य-बुद्धि का जैसा कुछ परिचय दिया है, इच्छा करने से तुम लोग भी अपनायास वैसे वैसे कामों के द्वारा सुयश प्राप्त कर सकते हो, विश्वासपात्र बन सकते हो और अपनी उन्नति करते हुए संसार का भी बहुत कुछ उपकार कर सकते हो।

#### मनुष्यता

मनुष्य हो कर भी मनुष्यता का ज्ञान होना कठिन हैं। धन उपार्जन करके कुटुम्बपालन करने से अथवा अधिक धन-सम्पत्ति का स्वामी होकर आमोदप्रमोद के साथ जीवन-निर्वाह करने ही से कोई मनुष्य नहीं कहला सकता। न अनेक शास्त्र पढ़ कर ही कोई मनुष्य होने का दावा कर सकता है। मनुष्य का लच्चण केवल धनवान वा विद्वान होना ही नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो समय समय पर कितने ही धन-कुबेरों को और कितने ही शास्त्रज्ञ विद्या-विशारदें को लोग पशु कह कर क्यों तिरस्कार करते? "लिखने-पढ़ने से क्या होगा, उनमें मनुष्यता का बिलकुल अभाव है।" इस प्रकार का वाक्य-प्रयोग कभी कभी लोगों के मुँह से सुना जाता है। इससे समभ लो कि धन-सम्पत्ति और विद्या के साथ मनुष्यता का सम्बन्ध नाम-मात्र का है। मनुष्यता एक और ही पदार्थ है। आत्मा के साथ इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। जिन्हें आत्मवल है उन्हीं को मनुष्यता प्राप्त होती है। आत्मसंयम और

त्रात्मत्याग ये ही दो मनुष्यता के लिए प्रधान गुण हैं। चित्त श्रीर हिन्द्रयों की अपने वश में रखने ही का नाम आत्मसंयम है। परेापकार के लिए सुख दु:ख की कुछ पर्वा न करना ही आत्म- विसर्जन है। काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये जो छ: आत्मा के शत्रु हैं केवल इन्हीं को दबाने का नाम आत्मसंयम नहीं है, बिल्क इन शत्रुओं के साथ ही साथ पञ्चेन्द्रिय का निम्रह करना आत्मसंयम का लच्छ है। झानेन्द्रियों में सबसे प्रबल जिह्ना है; इसलिए सबसे बढ़ कर जिह्ना का शासन करना आवश्यक है।

कोधादि शत्रुओं के शासन से इन्द्रियों का भी शासन कुछ है। ही जाता है; किन्तु अभ्यास के देश से कभी कभी ऐसा हो जाता है; कि जिस समय तुम्हारे मन में न कोध है न हिंसावृत्ति की ही प्रवृत्ति है, उस समय में भी तुम किसी व्यक्ति के सरल प्रश्न का कठोर उत्तर दे डालते हो अथवा हैंसी में कोई मर्म्मच्छेदी बात बेल देते हो। चाहे इस प्रकार कठोर बातें बेल कर दूसरों के जी दुखाने का तुम्हारा अभिप्राय न हो पर बेलने से तुम कब बाज़ आते हो। इसका कारण यही है कि तुम्हारी जिह्वा अभ्यास की वशवर्तिनी हो रही है। वह अनायास अपना काम कर लेती है अौर तुम्हें कुछ हिताहित का बोध तक नहीं होने देती। इसलिए जी का रोकना बड़ा ही कठिन है। जब तक तुम शरीर और मन को बिगाड़नेवाले बुरे अभ्यासों को दूर करने में समर्थ न होने तब तक तुम अपनी उन्नति करने में असमर्थ ही बने रहोगे। विद्यार्थियों में कितने ही ऐसे निकलेंगे जो अपनी बुरी लत के दुष्परिणाम को

जान कर भी उससे विरत नहीं होते। विरत न होने का कारण चिरकाल का अभ्यास ही है। उस अभ्यास को जीतने के लिए उन्हें वीरत्व धारण करना चाहिए। यदि तुम अपने अभ्यास पर विजय प्राप्त करेगों तो पीछे तुम्हें वैसा ही आनन्द प्राप्त होगा जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से होता है। जब तुम अपने शरीरस्थ शत्रु को जीतेगों तब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे संसार को भी जीत सकोगे।

मान लो, किसी विषय की त्र्रालीचना हो रही है। उसके विचारार्थ तुमको किसी ने मध्यस्थ नहीं बनाया है। शायद तुम्हारी अवस्था या तुम्हारी बुद्धि उस विचार के उपयुक्त नहीं है। तथापि तुम अपने चञ्चल स्वभाव के कारण अपना मतामत प्रकाश करने लगे। यह त्रादत भी बहुत बुरी है। ब्रिना श्रिधिकार पाये किसी विषय में इस्तचेप करना भारी भूल है। ब्रध्यापक दत्तचित्त हो कर तुम्हें किसी मानचित्र (नक्शे) में विशेष विशेष स्थान दिखला रहा है, तुम उनकी उँगली की ग्रोर दृष्टि करके मनही मन गत रात्रि की चाँदनी में उपवन के अपूर्व सौन्दर्य की भावना कर रहे हो। तुम्हारी मान-सिक दृष्टि उस उपवन की शोभा की ख्रीर खिँची है। किन्तु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि बिना मनायाग दिये किसी बात की धारणा नहीं होती। उस प्राकृतिक शोभा का माधुर्य कैसा ही क्यों न हो, इन दोनें श्राँखें को वह जिस तरफ चाहे भलेही खींच ले जाय: पर मानचित्र के स्थानावलीकन के समय तुमकी उचित है कि मानसिक दृष्टि की अन्यत्र न जाने देकर अपने इन

दोनों नयनों के साथ उसे शिक्तक के बताये स्थान में हढ़ता से रेक रक्खें। बाह्य और आभ्यन्तिरक दोनों नेत्रों को अपने वश में कर लेना चाहिए। इस प्रकार अपनी इन्द्रियों को और काम-कोधादि शत्रुओं को दबाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। यदि चिक्तृति को तुमने अपने वश में कर लिया तो मानों तुमने आधी मनुष्यता प्राप्त करली। मनुष्यत्व का प्रधान स्थान हृदय है और आचार-व्यवहार से ही हृदय का परिचय होता है। लोग अच्छे व्यवहार से मनुष्य और बुरे व्यवहार से पशुओं के तुल्य गिने जाते हैं। तुम यदि उदार, परेपकारी, विनयी, शिष्ट, आचारवान और कर्तव्य-परायग्र होगे तो संसार के सभी लोग तुम्हें मनुष्य कहेंगे और तब तुम भी समभोगे कि मनुष्यता किसे कहते हैं।

#### साधना

#### दोहा

मिण मुक्ता चाहूँ नहीं, नहीं राज-सम्मान।
मैं चाहूँ सचरित-युत, जीवन शुद्ध महान॥१॥
कायर बनूँ अधर्म ढिग, अरु सुधर्म ढिग वीर।
सम्पति में विनयी बनूँ, विपति समय में धीर॥२॥
बालक सम मेरी रहै, निर्मल मित गित नित्य।
छल प्रपश्च तिज सत्ययुत, करीं सदा शुभ कृत्य॥३॥

इन्द्रिय गन ग्रह मन रहै, नित मेरे वश माहिँ।
काम क्रोध मद मोह को, होउँ कबहु वश नाहिँ॥४॥
ऐसी देहु उदारता, करि कहणा प्रभु मोहि।
सबको देखूँ एक सम, कबहुँ न भूलौं तोहि॥४॥

#### दूसरा परिच्छेद

अन्यस्माद्यादृशं स्वस्मै व्यवहारमपेच्छे।
अन्यस्मै तादृशं कर्त्तुमुत्सहस्व त्वमप्यहो।।१॥
चमते शतशो दोषान् सद्यस्य यथा हरिः।
तथा शिष्टकृतान् देषान् सहन्ते सकला जनाः॥ २॥
दुर्जनः परिहर्तृव्ये। विद्ययालङ्कृतोऽपि सः।
मिणाना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः १॥ ३॥
धीराणां भूषणं विद्या मन्त्रिणां भूषणं नृपः।
भूषणं च पतिः स्त्रीणां शीलं सर्वस्य भूषणम्॥ ४॥

शीलावलम्बनमहर्निशमिष्टचिन्ता-वित्तानुरूपमशनाभरणादिकार्थम् । वार्यं च दुर्जनसमाजनिजप्रशंसा-हास्यादि सज्जनवचेा हृदये निधेयम् ॥ ५ ॥

भावार्थ — ऋपने लिए जैसा व्यवहार पसन्द करो दूसरों के लिए भी वैसा ही चाहो ॥ १ ॥

ईश्वर जैसे दयालुग्रों का श्रपराध सहन करता है, वैसे ही साधु पुरुषों का दोष सभी छोग सह लेते हैं ॥ २ ॥

दुर्जन विद्वान् भी हो तो वह त्याज्य है। मिशा से भूषित साँप क्या भयङ्कर नहीं होता १॥ ३। ४॥

सुशीलता, उच्चाभिलाष, अपने विभव के अनुसार भोजन, वस्त्र और भूषण का व्यवहार, दुर्जनों की संगति, अपनी प्रशंसा और पराये की निन्दा से विरत रहना, सज्जनों के वचन का आदर करना, ये सब सुजनता के लच्च हैं ॥ १ ॥

#### शिष्टाचार

बहुत लोगों का ख़याल ऐसा ही है कि अदब-क़ायदे से चलने ही का नाम शिष्टाचार या सुजनता है। कितने ही लोग कर्ण-सुखद मधुर वाक्यों से और बनावटी व्यवहारों से लोगों का सत्कार करके सुजनता प्रकाश करना चाहते हैं। किन्तु इसे वास्तविक सुजनता नहीं कह सकते। लोगों में जो आगत-स्वागत करने का व्यवहार प्रचलित है, उसी को शिष्टाचार मान लेना ठीक नहीं। यद्यपि अदब, लिहाज़, ख़ातिर-नम्रता, श्रद्धा, भक्ति और मधुर भाषण आदि शिष्टाचार के अन्तर्गत हैं; तथापि इनमें किसी एक को शिष्टाचार समक्त लेना भूल है। शिष्टाचार या सौजन्य में अनेक महत्त्व भरे हैं। शिष्टाचार का अर्थ है साधु-का आचरण। जो साधु का सा व्यवहार करेगा वही शिष्टाचारी कहुला सकेगा।

शिष्टाचार के साथ विद्या का कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि कितने ही अनपढ़ लोग भी शिष्टाचरी होते देखे गये हैं। जो विद्वान तुर्जन हैं वे सभा-समाज में निन्दा समभे जाते हैं। किन्तु जो मूर्ख हो कर भी सुजन है वह समाज में आदरणीय समभा जाता है। सबसे प्रथम लोगों का स्वभाव ही देखा जाता है। स्वभाव की उत्तमता और नीचता ही पर लोगों का महत्त्व और नीचत्व निर्भर है। विद्या की परीचा सब काल में नहीं होती, किन्तु स्वभाव सभी काल में परखा जाता है। संसार में केवल विद्या पढ़ने ही से कोई शिष्ट या सुजन नहीं बन सकता। विद्या पढ़ कर भी शिष्टाचार के

द्वारा ही सुशील और सत्पात्र बन कर कोई, लोगों का श्रद्धास्पद हो सकता है। विद्यार्थी सुशील होने पर शिच कों का प्यारा होता है, सन्तान सुशील होने पर माँ-बाप और गुरुजनों के प्यारे होते हैं। प्रामवासी लोगों की शिष्टता से गाँव स्वर्गतुल्य हो जाता है। देशवासियों की साधुता विदेशियों की श्रद्धा और प्रीति प्राप्त करती है। सुशील शिचकों पर विद्यार्थियों की भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। मालिक यदि अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करे ते। नौकर उसके हृदय से बाध्य और भक्त होते हैं। इस प्रकार परस्पर अच्छा व्यवहार करने से लोग बड़े आनन्द के साथ समय बिता सकते हैं।

एक दिन महाराज रामसिंह अपने साथियों को लेकर आखेट करने जङ्गल को गयं। पहाड़ की तराई के बन में हिरन, भालू और बाघ आदि पशु हूँ हैं जाने लगे। िकन्तु बहुत तलाश करने पर भी वे जङ्गली जानवर कहीं दिखाई न दियं। आख़िर महाराज ने एक बनैले सूअर के पीछे अपना घोड़ा दें। हाया। वह इतनी तेज़ी से भागा कि महाराज का घोड़ा और उनके शिकारी कुत्ते उसके पास तक न पहुँच सके। महाराज उसके पीछे बहुत दूर निकल गयं। महाराज के साथी लोगों ने उनको खोजते हुए एक घने जङ्गल में प्रवेश किया। महाराज उस जङ्गल से बहुत दूर आ पड़े। साथ में कोई नहीं था। प्यास के मारे उनका कण्ठ सूखने लगा। घोड़ा पसीने से तर हो गया। सूर्य की प्रखर किरणों से उत्तप्त होकर राजपुताने की मरुभूमि मानें आग बरसाने लगी। बालुकामयी पृथ्वी मानें आग की ज्वाला से लिपट गई। ऐसे समय में महा-

राज घूमते फिरते एक छोटे से पहाड़ की तलहटी में एक भोंपड़ी के पास ग्रा पहुँचे। भोंपड़ी में एक ग्रयन्त वृद्धा स्त्री के सिवा श्रीर कोई न था। उस वृद्धा की श्रवस्था देख कर यही जान पडता था कि वह अब कुछ दिन में ही संसार से चल बसेगी। महाराज कड़ी धूप में चल कर बहुत व्याकुल हो गये थे। उन्होंने अधीर हो कर बड़े ही विनीत भाव से उस बुद्धा से थोड़ा सा ठण्डा जल माँगा। वहाँ पास ही एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसमें दे। भरने ऐसे थे जिनसे बराबर पानी गिरा करता था। महाराज को भरने की बात मालूम न थी। वृद्धा प्रति दिन सवेरे भारने का जल ला कर अपनी क़दी में रख देती थी। बुद्धा ने तुरन्त एक मिट्टी के वर्तन में ठण्डा जल लाकर जयपुर के अधीश महाराज रामसिंह के सामने रख दिया। बृद्धा को क्या मालूम कि ये जयपुर के महाराज हैं। रामसिंह ने शीतल जल पान करके हृदय की ठण्डा किया। उनकी प्यास ग्रीर थकावट दूर हुई। मन ही मन उन्होंने वृद्धा को बहुत धन्यवाद दिया। जब राजा का चित्त स्वस्य हुआ तब उन्होंने वृद्धा को अपने पास बैठा कर पूछा- ''तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है, ग्रीर तुम्हारे परिवार के लोगों में अब कौन कौन हैं, ग्रीर कहाँ रहते हैं ?" वृद्धा बोली-"'सिपाहीजी, मेरे तो श्रीर कोई नहीं है सिर्फ

वृद्धा बोली—''सिपाहीजी, मेरे तो श्रीर कोई नहीं है सिफ़ एक पुत्र है किन्तु वह नालायक बेटा भी प्रायः बारह वर्ष से इस बूढ़ी दरिद्री माँ को छोड़ कर न मालूम कहाँ चला गया। किसी किसी के मुँह से सुना है कि जयपुर के महाराज रामसिंह के पहाड़ी किले में मेरा लड़का कुछ काम करता है। मेरे भरण-पोषण का कुछ उपाय नहीं है। पिथक लोग यहाँ आर कर पानी पीते हैं ग्रीर मुफ्ते कुछ देना चाहते हैं; किन्तु पानी पिला कर मैं किसी से कुछ नहीं लेती, क्योंकि मैं यह जानती हूँ कि प्यासे की पानी पिला कर ग्रीर भूखे की कुछ खिला कर उसके बदले में कुछ लेना भारी पाप है। जङ्गल की लकड़ी, मृगछाला, पहाड़ी चिड़ियाँ श्रीर काष्ठीषिध इत्यादि विकी करके किसी तरह मैं पेट भर लेती हूँ। किन्तु अब अखन्त वृद्धा होने के कारण मुक्तसे परिश्रम करते नहीं बनता, तथापि लाचारी से करना ही पड़ता है। बुढ़ापे में इस तरह की लाचारी से बड़ा ही कष्ट होता है। मैं अपने जीवन का शेष समय बड़े ही दु:ख से बिता रही हूँ। इस अवस्था में लड़के की जुदाई तो सुक्ते एक प्रकार से मारे ही डालती है।" यह कह कर वह रोने लगी। राजा रामसिंह ने अपने बहुमूल्य रूमाल से उसकी आँखों के आँसू पोंछे। वृद्धा बंचारी क्या जानती कि जिसके साथ वह बात कर रही है वही जयपुर के महाराज राम-सिंह बहादुर हैं। वह उन्हें सिपाही जान कर फिर कहने लगी— "सिपाहीजी, सुना है महाराज रामसिंह बड़े दयाल हैं ? श्रीर उनकी रानी भी ख़ब लिखी-पढ़ी हैं ?"

राजा ने कहा — ''मैं एक दिन तुम्हारी राजा से मुलाकात करा दूँगा।"

युद्धा—''बेटा, तुम पागल तो नहीं हुए हो ? राजा का दर्शन क्या सबको नसीब होता है। बड़े ब्रादिमियों की तो राजा से जस्दी मुलाकात होती ही नहीं; मैं किस गिनती में हूँ। बड़े पुण्य से राजा का दर्शन होता है। ब्रगर तुम महाराज के सामने मुभे

ले भी जात्रोंगे ते। मैं उन्हें नज़राना क्या दूँगी ? मैं सोने का सिका कहाँ पाऊँगी जो उनके नज़र करूँगी ? पहरेदार मुक्ससे नाराज़ होकर अपनी तलवार से मेरी धिज्जयाँ उड़ा देंगे, राज-दर्शन तो द्र की बात है।"

राजा उसकी बात का कुछ जवाब न दे कर उसकी भोंपड़ी में चटाई पर लेट गये। श्रके तो श्रे ही, लेटने के साथ उन्हें नींद आ गई। दिन के पिछले पहर जब सो कर उठे तब वे घोड़े पर सवार हो कर जयपुर की तरफ चल पड़े।

दूसरे दिन सबेरे ही महाराज ने उस वृद्धा के पुत्र की खोज की। जब वह महाराज के सामने हाज़िर किया गया, तब राजा ने उसे खूब डाटा श्रीर उसने जो अपनी माँ को छाग दिया था उसकी इस असाधुता पर उसे उड़ा ही धिकारा। श्रीर पहरेदार को कहार पालकी अपने साथ ले जा कर उस वृद्धा को ले आने का हुक्म दिया।

वृद्धा श्रा पहुँची। राजा की श्राज्ञा के श्रनुसार सिपाही लोग उसे महल में ले गये। वृद्धा किसी तरह राजा के सामने जाना नहीं चाहती थी। वह डर से काँपने लगी। जब महाराज खुद उसके सामने श्राकर खड़े हुए तब तो उन्हें पहचान कर वृद्धा समभ गई कि मेरी भोंपड़ी में जो पानी पीने श्राये थे वे सिपाही नहीं महाराज ही थे। वृद्धा ने हाथ जोड़ कर उनसे चमा माँगी। राजा ने उसे श्रभयदान दे कर सन्तुष्ट किया श्रीर उसे माँ कहकर पुकारा। तब उस वृद्धा का डर दूर हुआ। महाराजा रामसिंह नं उसकी जीवन-यात्रा के लिए पचास रुपया मासिक वृत्ति नियत कर दी और उसके बेटे की सेना विभाग के एक ऊँचे पद पर नियुक्त करने का हुक्स दिया। इस प्रकार माता और पुत्र दोनों मिल कर महाराज की कृपा से सुखी हुए। एक सप्ताह के बाद बृद्धा फिर अपनी उसी पुरानी भोंपड़ी में चली गई।"

( वामा-बेाधिनी पत्रिका )

महाराज ने जो इस बेचारी बूढ़ी दरिद्रिणी के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया उससे क्या उनकी प्रतिष्ठा में कुछ हानि हुई ? अथवा उनका महत्त्व घट गया ? बल्कि इस प्रकार के शिष्टाचार से उनका महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया। वे प्रजाओं के विशेष श्रद्धास्पद और प्रीतिपात्र हो उठे। महाराज की यह उदारता जैसे राजा-महाराजाओं के लिए अनुकरणीय है वैसे ही सर्वसाधारण लोगों के लिए भी आदर्श-स्वरूप है। महाराज ने उस युद्धा के ऊपर जैसी सुजनता दिखलाई उसकी अपेचा उस युद्धा ने भी तो उनका कम शिष्टाचार न किया। एक अशिचिता दरिद्रा बूढ़ी का इस प्रकार अपरिचित अतिथि के साथ शिष्टाचार अवश्य प्रशंसनीय है। आज-कल तो शिचित समाज में भी शिष्टाचार नाम-मात्र का रह गया है।

# शिष्टाचार के विषय में खोटी समभ

कोई कोई उद्धत प्रकृति के मनुष्य अशिष्ट व्यवहार के पत्त-पाती हो कर कहा करते हैं कि शिचा और अभ्यास के द्वारा शिष्टाचारी हो कर हम लोग कपटाचारी होना नहीं चाहते। हम लोगों को ईश्वर ने जैसा कुछ भन्ना बुरा स्वभाव दिया है उसी के अनुसार चलना ठीक है। हम लोग अभी जिसे सत्य मानते हैं, शिष्टाचारी होने पर उसे असल और अअद्भेय समभेंगे और जिसे मिथ्या मानते हैं उस पर हम लोगों को श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी। शिष्टाचारी बन कर हम लोग भ्रमजाल में पडना नहीं चाहते। कितने ही भद्र सन्तानगण इन चिकनी चुपडी बातों में भूल कर भारी व्यामाह में पड जाते हैं और यथेच्छ व्यवहार से अशिष्टता के शिखर पर चढ़ कर एकाएक अकर्तव्यक्षी गड्ढे में आ गिरते हैं। तुम लोग कभी ऐसे भ्रम में न पड़ो। भ्रम में पड़ना ही श्रध:-पात का कारण समभो। जो लोग यह कहते हैं कि जो जितना ही पवित्र श्राचरण से रहना चाहता है वह उतना ही कपटाचारी होता है वे लोग अपनी सरलता और सत्यित्रयता के अनुरोध से अपने घर की सामित्रयों की और अपने मैले कपडों की भी साफ क रना कपटाचार ही समभोंगे। मानों उनका यही सिद्धान्त है कि जो जिस अवस्था में रहे उसे उसी में रहना चाहिए। अवस्था का परिवर्तन होना ही मानों उनके लिए कपट है। ऐसी समभवालों से पूछना चाहिए कि जो सोना खान से निकलता है उसकी स्वाभाविक मलिनता दूर करने और विशुद्ध बनाने के हेतु लोग उसका परिशोध क्यों करते हैं ? देदीप्यमान करने के हेतु बार बार उसे ग्राग में क्यों तपाते हैं ? जिस ग्रवस्था में वह खान से निक-लता है उसी अवस्था में उसे क्यों नहीं रहने देते ? महात्मा कृष्णदास पाल, द्वारकानाथ मित्र, जनरल वाशिंगटन, सर वालटर स्कीट. श्रीर सिडनी स्मिथ श्रादि श्रनेकानेक महोदय विनय श्रीर सौजन्य के प्रभाव से संसार में जैसा कुछ स्रापना नाम संस्थापित कर गये हैं, वे अशिष्टता श्रीर उद्दण्डता का काम करके क्या उसका शतांश भी स्थापित करने में समर्थ हो सकते थे ?

ग्रशिष्ट लोग चाहें तो धीरे धीरे चेष्टा करके कुछ दिनों में शिष्ट हो सकते हैं। वे सच्चे शिष्टाचारियों के ग्राचार-व्यवहार, बात-चीत, ग्रीर किया-कलापों से भली भाँति शिचा लाभ कर सकते हैं।

महात्मा राजनारायण वसु सुजनता के मानां अवतार थे। शिष्टाचार इनमें स्वाभाविक था। क्या धनी, क्या दिर ह, क्या परिचित भ्रीर क्या अपरिचित वे सबके साथ अच्छा बर्ताव करते थे, सबका सम्मान करते थे। वे अपने नौकरों के ऊपर भी अपनी शिष्टता प्रकट करने में कुण्ठित न होते थे। कर्तव्य का पालन करना ही वे परमधर्म समभते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे जहाँ जाते थे देवता के समान आदर पा कर आप तो सुखी होते ही थे किन्तु औरों को भी सुखी करते थे।

जो लोग दिरद्र होकर भीकठार-भाषी श्रीर उद्धत हैं उनकी ते। कोई बात ही नहीं, धनवान भी यदि ऐसे दु:शील हों तो वे लोगों के नितान्त अप्रिय हो उठते हैं। कोई उन्हें हृदय से नहीं चाहता। जो उनसे कुछ पाता है वह भी उन्हें असेव्य ही समभता है। जो लोग अप्रिय-भाषी हैं उन्हों का साधारण नाम दुर्मुख है। जिन लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा की जाती है वही लोग कभी कभी अयोग्य व्यवहार कर बैठते हैं। उनकी इस अशिष्टता का मूल अज्ञानता नहीं कहा जा सकता। किन्तु उनका अयन्त

दुर्वल, दुर्विनीत हृदय ही उसका मूल कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अज्ञानता से अशिष्टता का कोई काम कर जाता है, वह ग्रशिष्टता का दे। प जान कर संभव है कि बहुत शीव्र ग्रपने को सुधारे, किन्तु हृदय की दुर्जलता के कारण जी अशिष्ट व्यवहार करते हैं उनका सुधार होना कठिन है । जो दोष को जानकर भी उसे अपनाये हुए हैं, उन्हें देख अपना सहचर समक सहसा नहीं छोड़ सकता; जब तक वह अपने उत्पर पूर्णक्ष से सहचर का विरक्तिभाव न देखेगा, दूर न होगा। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अशिष्टता करना नहीं चाहते पर जब उनसे अशिष्टता का कोई काम हो जाता है तब एक बार तो वे उसके लिए पछताते हैं किन्तु जब योंही देा चार बार उनसे अशिष्टता हो जाती है तब वे उसके लिए कुछ सोच नहीं करते ग्रीर न उसके दुष्परिणाम की ही कुछ परवा करते, इसलिए एक बार भूल से भी अशिष्ट व्यवहार का होना मङ्गलप्रद नहीं होता । जो लोग अशिष्ट हैं उनके साथ रहना बड़ा ही दु:खद होता है। ग्रतएव जो सुख से रहना चाहें, उन्हें अशिष्ट लोगों की संगति से दूर ही रहना चाहिए।

नरेशचन्द्र छोटी उम्र में अच्छे बुद्धिमान् थे। वृद्धगण कहा करते थे कि यह होनहार बालक है। इससे संसार का बहुत कुछ उपकार होना संभव है। नरेश बाबू में सब गुण रहने पर भी उसका कठार स्वभाव सब अनिष्टों की जड़ हो रहा था। गुरुजन उसके कर्कश स्वभाव को न जान सके इसी से उसे स्वभाव कोमल करने की कोई शिचा न दी गई और न इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न ही किया गया। नरेश कमश: बढ़ने लगा और कुछ दिन में उसने लिखना पढ़ना अच्छी तरह सीख लिया। युवा होने पर वह द्रव्य का उपार्जन भी अच्छा करने लगा। संसार का सभी भार एक एक कर उसके सिर पर ग्रा पडा। नरेश बाबू की बुद्धि श्रीर विचार ने इस समय एक भिन्न मार्ग का अवलम्बन किया है। वह सबसे कहा करता है-''मैं किसी से सहायता नहीं चाहता. कोई मेरी सहायतान करे श्रीरन मैं ही किसी की सहायता करूँगा। मिखमँगों की अन्न देना आलुसियों की संख्या बढ़ाना है. ऐसे ही भाँति भाँति के बुरे विचारों से उसका दिमाग भर गया। कोई फ़कीर जब उसके पास कुछ माँगने जाता तब वह तुरन्त कोध में भर कर बील उठता-"ईश्वर ने हाथ पैर दीनों दिये हैं. कमा खात्रां"। शहर में भिखारियों की तो कमी ही नहीं, रोज़ रोज कितने ही अन्धे, लँगडे, लूले, भूखे, दीन, हीन उसके द्वार पर श्रा कर-''माँ भिचा दो" कह कर पुकारने लगे। उन सबों पर निर्दयता के साथ कठार वाक्यों का प्रयोग करते करते नरेश का स्वभाव इतना बिगड़ गया कि अब वह अपने नातेदारों के साथ भी कठोर भाषण करनं लगा। किसी के द्वारा समभाये जाने पर तो वह आग की तरह और प्रज्विलत हो उठता था। थोड़े ही दिनें। में वह अपने व्यवहार से अड़ोस पड़ोस क्या, सारी बस्ती के लोगों का अधिय बन बैठा। दो एक आदमी के सिवा कोई उसके साथ बातचीत भी नहीं करता था। सभी लोग उसके स्वभाव से ग्रस-न्तुष्ट थे। एक दिन एक अनाथ बालक उसके घर भिचा माँगने गया। यदि वह साधारण भिखमँगे का सा होता तब तो नरेश उसे दूर दूर कह कर ही भगा देता, किन्तु लड़के का स्वरूप अच्छे कुलशील का सा देख पड़ा। तो भी उसके हृदय में दया न ग्राई। उसने ग्रपने वज्र के सहश कंठस्वर से उसको इस तरह घुड़का कि वह काँप उठा। उस बालक ने ग्रपने मन में कहा—इस तरह न घुड़क कर यदि यह मीठी बातें के साथ दे। थप्पड़ भी मारता ती उतना दु:ख न होता। वह बालक कुछ न बोल कर चुपचाप वहाँ से चला गया।

जानकीनाथ बाबू कलकत्ते के किसी सौदागर के कार्यालय में मुनीम थे। वे बड़े ही दयालु थे। जो कोई भूखा उनके पास जाता था, उसे वे दो एक मुट्ठी अन्न देते थे। वह अनाथ बालक जानकीनाथ बाबू के निकट आया।

जानकी बाबू ने पूछा-"'तुम क्या चाहते हो ?"

बालक—''मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जो आप खुशी से देंगे मैं वही लूँगा।"

जानकी बाबू—"भोजन किये हो या भूखे हो ?"

बालक—"नहीं, मेरी माँ ने भी दे। दिन से कुछ नहीं खाया है।"

जानकीनाथ बाबू ने एक पुर्ज़ लिख कर उसके हाथ में दिया और कहा—''जिस मोदी के नाम से मैंने यह पुर्ज़ा लिख दिया है उसे जा कर दो, वह तुम्हें एक मन चावल, दो पसेरी दाल, एक सेर घी और नमक, मसाला, तरकारी देगा सो ले कर अपनी भूखी माँ के पास ले जाओ।" यह कह कर उन्होंने

एक मज़दूर भी उस लड़के के साथ कर दिया। लड़के की दोनों आँखों में आँसू भर आये। जानकी वाबू ने कहा— "कुछ चिन्ता नहीं, अनाओं का नाथ ईश्वर है। वही दीन-दुखियों की रचा करता है।"

बालक—"महाशय, ईश्वर की कृपा पर निर्भय हो कर ही भिचा के लिए घर से बाहर निकला हूँ। मेरी आँखों में आँसू आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं इस महल्ले के एक रईस के पास गया था। उनके बाहरी ठाट बाट से मैंने उन्हें धनवान और दाता समका; किन्तु उन्होंने ऐसी फटकार बतलाई कि मुक्ते भागने का रास्ता न सूका। आपने जे। मीठी बातें कह कर मेरे साथ इस प्रकार की दयालुता दिखलाई है उससे मेरा हृदय द्रवित हो उठा है। मैं किसी प्रकार अपने हृदय के आवेग को नहीं रोक सकता।" यह कह कर वह बालक उनकी कृतज्ञता प्रकाश करता हुआ चला गया।

उधर नरेश वाबू के घर में एक रात को सेंध लगी । उसके घर में जितना माल असवाब या सब चोरी हो गया। जब चोर उसके घर से द्रव्य डो रहे थे तब नरेश जाग पड़े। उन्होंने पड़ो-सियों के नाम ले लेकर कितना ही चिल्लाया, कितना ही उन्हें पुकारा, पर एक व्यक्तिभी उसकी सहायता करने न आया, आख़िर वह हाय हाय करके रह गया। चोर बड़ी निर्भयता के साथ सब माल डो कर ले गये।

## स्वार्थी लोग शिष्टाचारी नहीं हो सकते

''जैसे चीटियाँ श्रपने सुख के लिए बग़ीचे की शोभा बिगाइ डाछती हैं, श्रच्छे श्रच्छे पेड़ों की जड़ खोद कर उन्हें सुखा डाछती हैं, वैसे ही स्वार्थ-छोलुप छोग श्रपने सुख के लिए दूसरे की हानि करने में ज़रा भी नहीं हिचकते।"

( वेकन )

जो लोग स्वार्थ-साधन को ही जीवन का उद्देश मान बैठे हैं उन लोगों से समाज का कोई उपकार होना संभव नहीं। स्वार्थी लोग सर्वदा यही सोचते हैं कि किसी तरह अपना मतलब निका-लना चाहिए। अपने मतलब की बात सिद्ध हुई तो सब हुआ। संसार भले ही गारत हो. उससे मेरा क्या हानिलाभ। मैं किस तरह सुखी होऊँगा ? मैं कैसे धनी होऊँगा ? समाज में मेरा सम्मान कैसे बढ़ेगा ? जा दिन रात अपने सन में यों ही चिन्ता करता रहता है ग्रीर उसके साधन में जी-जान से लगा रहता है उस अन्धे को यह नहीं सुभता कि खार्थिताग ही से खार्थ-सिद्धि प्राप्त होती है। वे स्वार्थान्य यह नहीं समभते कि वे दूसरे से जैसे अपने उपकार की ग्राशा रखते हैं वैसे ही ग्रन्य व्यक्ति भी उनसे उपकृत होने की ग्राशा रखते हैं। तुम जिस तरह धन चाहते हो, सुख-सम्मान चाहते हो। उसी तरह ग्रीर लोग भी चाहते हैं। ग्रपनी किसी चीज़ ं के बिगड़ने पर जैसे तुम दुखी होते हो वैसे ही अन्य लोग भी दुखी होते हैं। जैसे तुम अपने आराम, अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान की बात साचते हो वैसेही सब साचते हैं। जब तुम दूसरे की जरा सी भी टेढी भौंहें. एक बढ़ी चढ़ी बात श्रीर परिहास नहीं सह सकते तब तुन्हीं सोचो, इन बातों को दूसरा व्यक्ति क्योंकर सह सकता है ? तब तुम कठोर कण्ठस्वर से बड़ी उद्दण्डता के साथ दूसरे का परिहास करके उसके हृदय में क्यों कष्ट पहुँचाते हो ? जिन बातों को तुम अपने लिए पसन्द न करो उन्हें तुम दूसरे के लिए भी वैसे ही समभो। तुम अपने अन्तःकरण को सुखी करने के लिए दूसरे का जी कभी न दुखाओ। जो लोग अपने सुख के लिए दूसरे का जी दुखाते हैं वे स्वार्थी बन कर अपने मनुष्य-जीवन को कलङ्कित करते हैं।

संसार में जितने बड़े बड़े साधु, महात्मा, धार्मिक, योगी श्रीर कर्मकाण्डी ब्रादि हुए हैं, जो ब्रापने श्रपने निर्मल चरित्र के प्रकाश से मानव-समाज को उज्ज्वल कर गये हैं, वे सभी निःस्वार्थ थे।

तुम लोगों ने जिस देश में जन्म प्रहण किया है वह किसी समय स्वार्थत्यागी महापुरुषों का कर्म-चेत्र था। जो भारत पहले या वह अब नहीं है। स्वार्थपरता के कारण यह भारत देश नष्ट-प्राय हो रहा है। स्वार्थपरता से जो सर्वनाश होता है उसका इस समय भारत का इतिहास ही ज्वलन्त प्रमाण हो रहा है।

## जीवन-मुकुर

१—दूसरे के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए अच्छा समभो। अर्थात्—अगर तुम किसी से मीठी बात सुनना चाहते हो तो तुम मीठी बात बोलो और किसी की गाली नहीं सुनना चाहते तो किसी को गाली मत दे।

२—हम लोगों के परस्पर जितनं व्यवहार हैं आहने में मुँह देखने के बराबर हैं। जैसे अपने को सामने रख कर हँसोगं तो प्रतिबिम्ब हँसेगा और रोग्नोगे तो प्रतिबिम्ब रोवेगा। वैसे ही तुम किसी का उपकार करोगे तो तुम्हारा भी कोई उपकार करेगा और तुम किसी की हानि करोगे तो बदले में हानि भुगतनी पड़ेगी। प्रेम करने पर प्रेम, शत्रुता करने पर शत्रुता प्राप्त होगी। हृदय दोगे तो हृदय पात्रोगे। कपट के बदले कपट मिलेगा। तुम हँस कर बोलोगे तो तुम्हारे साथ संसार के लोग हँसकर बोलोगे। तुम मुँह छिपान्त्रीगों तो संसार के लोग तुमसे मुँह छिपावेंगे। दूसरे को सुखी करोगे तो खाप सुखी होग्रोगे और दूसरे को दुख दोगे तो खुद दुख पात्रोगे, दूसरे का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान भी लोग करेंगे। दूसरे का अपमान करोगे तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। सारांश यह कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस संसार में कर्मबीज कभी विफल नहीं होता।

३—ग्रालसी किसान खेत को श्रच्छी तरह जीत जात कर यदि समय पर उसमें बीज न बीबे ती एक दिन वह श्रपने सूने खेत में बैठ कर परिश्रमी किसानों की धान का संचय करते देख कर ज़रूर पछतावेगा।

४—दुखियों की ग्राह सुन कर यदि तुम हँसोगे, दीन हीन ग्रनाथों की ग्राँखों के ग्राँसून पोंछ कर घृणा के साथ उनकी उपेचा करेगो, तो इस संसार में तुम्हारे ग्राँसू पोंछने कीन ग्रावेगा ? संकट में कीन तुम्हारी सहायता करेगा ?

## साधारण कामों में सुजनता का प्रकाश

पहले यह बात कही जा चुकी है कि शिष्टाचार की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है। हम लोग पारिवारिक, सामाजिक श्रीर राजकीय बातों के इतने पाबन्द हैं कि जब तक जागते रहते हैं तब तक प्राय: इन तीनों में से एक न एक का दबाव हमारे ऊपर रहता ही है। इम लोगों की स्वतन्त्रता का सुख प्राय: उतनी ही देर तक मिलता है जब तक कि हम लोग गाढ़ी नींद सोते हैं। हम लोगों को जीवन का अधिकांश समय दूसरों के साथ में रह कर ही बिताना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रतिभा के बल से संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन लोगों के जीवन-चरित्र बड़े आदर के साथ पढ़े जाते हैं, उन लोगों का जीवन जैसी घटनाओं से भरा है, साधारण लोगों का जीवन भी ऐसी ही घटनाश्रों से भरा है। महापुरुषों के असाधारण जीवन-चरित्र जैसे विचित्र घटनाओं के प्रदर्शक होते हैं वैसे ही साधारण मनुष्यों का जीवन-चरित्र भी सामान्य घटनात्रों का एक धारावाही इतिहास है। यद्यपि सच्चे शिष्टाचारी साधु पुरुषों का जीवन-चरित्र सर्वथा उपादेय है तथापि साधारण मनुष्य का कोई कोई सामान्य जीवन-वृत्तान्त भी कम उपादेय या कम चमत्कारजनक नहीं है। दिनचर्या के सामान्य विषयों में सुजनता का कोई कोई काम ऐसा हो पड़ता है, जो समारोह के समय में नहीं होता। जिस समय अशिष्ट जन भी सुजनता प्रकाश करने में मुँह नहीं मोड़ते वह समय उस समारीह-काल से कहीं बढ़ कर अच्छा है।

याँगरेजी के किसी विद्वान ने कहा है कि ''अन्यास ही मनुष्यों का साधारण स्वभाव है।'' जिन लोगों ने बचपन में सीजन्य-शिक्षा का लाभ नहीं किया, जो लोग सीजन्य-प्रकाश करने का सङ्कल्प करके भी अपने कठोर स्वभाव के देश से अशिष्ट ज्यवहार कर बैठते हैं, वे लोग साधारण कामों में शिष्टाचारी होने का अभ्यास करते करते अन्त में शिष्ट और सुशील हो सकते हैं। कैसी ही कोई बात क्यों न हो, कमशः अभ्यास करते करते वह स्वाभाविक हो जाती है। वाचाल मनुष्य मितभाषी बनने की नकल करते करते कुछ दिनों में यथार्थ ही में मितभाषी हो जाता है। तब फिर उसे नक़ल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो स्वभाव के चञ्चल हैं, वे गम्भीर भाव का अभ्यास करके गम्भीर वन सकते हैं। इसी प्रकार जो गम्भीर प्रकृति के मनुष्य हैं वे वाचाल बन्धु-बान्धवगणों में रह कर उन लोगों के मनःसन्तोषार्थ वाचालता का अनुकरण करते करते स्वभावतः वाचाल हो जाते हैं। हम लोगों के देश में शिष्टाचार के एक से एक बढ़ कर यांग्ला हो होती। के देश में शिष्टाचार के एक से एक बढ़ कर यांगला हो जाते हैं।

हम लोगों के देश में शिष्टाचार के एक से एक बढ़ कर असंख्य दृष्टान्त विद्यमान हैं; किन्तु आज-कल शिष्टाचार का एक प्रकार से सर्वत्र अभाव साहो रहा है। इसका कारण और कुछ नहीं, केवल शिष्टाचार का असल अर्थ न समभ कर कितने ही विलासप्रियों का, और शिचाज्ञान से हीन धनवानों की रीति नीति और मार्ग का, अन्धवत् अनुकरण करना मात्र है।

चिरकाल तक अशिष्ट व्यवहार से हृदय की कोमलता नष्ट हो जाने पर भी कोई इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि अशिष्ट लोगों के संसर्ग की अपेचा शिष्टाचारी विनयी सज्जन की सङ्गिति में विशेष सुख है। मनुष्य-समाज को सुखी बनाने के हेतु कितने ही उपाय हैं। उनमें शिष्ट व्यवहार भी यदि एक उपाय मान लिया जाय और इससे दूसरी कोई उपकारिता न समभी जाय ते। भी सुजनता की शिचा नितान्त आवश्यक है। सामान्य सुजनता से भी कभी कभी लोगों का विशेष उपकार हो जाता है।

कलकत्ते में ड्रेन (नाली) बनने के पहले सड़क के किनार एक गहरा नाला बना हुआ था। वह कीचड़ श्रीर मैले पानी से बरा-बर भरा रहता था। उसमें यदि कोई गिर पडे तो फिर उसका निकलना कठिन हो जाता था। किसी समय एक वृद्ध अन्धा भिखारी जिधर जाना चाहिए उधर न जा कर भूल से नाले की तरफ़ जा रहा था। एक गाड़ी अपने का शब्द सुन कर एकाएक वह लम्बी डिग धर के नाले के विलकुल पास पहुँच गया। वह नाले में गिरा ही चाहता था कि इतने में एक तेरह चैादह वर्ष के बालक ने उसको विपद् में पड़ते देख फट दै।ड़ कर उसे पकड़ कर रोका, श्रौर वह भय न खाय इसलिएरोकने का कारण भी उससे कह दिया। जब गाड़ी आगो निकल गई तब वह लड़का युद्ध को सड़क बता कर ग्राप जिधर जा रहा या चला गया। उस ग्रन्धे ने बालक का ऐसा सदय व्यवहार देख कर उसे बहुत आशीर्वाद दियं। यदि बालक उस भिखारी को ग्रभद्र वेश में देखकर उसके शरीर-स्पर्श से घृणा करता श्रीर वृद्ध के विपद् की श्रीर ध्यान न देकर बराबर चला जाता अथवा उसके आसन्नसंकट पर दूर ही से दे। एक बूँद ग्राँसू गिरा कर चल देता ते। इससे क्या बालक का बड़प्पन समभा जाता ? कभी नहीं। उसके इस साधारण काम से जो इतना बड़ा उपकार हुआ। एक असहाय असमर्थ मनुष्य की जो प्राय-रचा हुई इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा ? दो एक भद्र मनुष्य भी ठीक उसी समय उस रास्ते से जा रहे थे, वृद्ध को नाले की तरफ जाते देख कर बेले — ''अहा, यह अभागा अन्धा अभी नाले में गिर कर ज़रूर अपना हाथ पाँव तोड़ डालेगा।" एक व्यक्ति ने परिहास करते हुए कहा। ''इस बूढ़े की मृत्यु निकट आ पहुँची।" अन्धा बहुत वृद्ध होने के कारण कान से कम सुनता था इसी से उन लोगों की बात उसे सुनाई न दी। उस बालक ने कुछ न कह कर अन्धे को विपद् से बचा लिया। इस तरह की कितनी ही घटनायें रोज़ रोज़ हुआ करती हैं। उनकी गणना कोई कहाँ तक कर सकता है ? मनुष्यों की सामान्य सहानुभूति और सदय व्यवहार के अभाव से संसार का कितना बड़ा अनिष्ट हो रहा है इसका भी कोई निर्णय नहीं कर सकता।

यह घटना विशेष चमत्कार-जनक न होने पर भी तुम लोग इससे इतना ज़रूर समभोगे कि दूसरे का दुख देख कर केवल दया दिखलाने, अथवा व्याकुल हो कर दे। एक बूँद आँसू गिराने से कुछ नहीं होता, केवल मन ही मन भावना करने से कार्य सिद्ध नहीं होता, कार्य की सफलता कार्य करने ही में होती है। जिसे तुम मन में अच्छा समभो, उसे सोचते ही न रहो, उसका व्यव-हार भी करो। भले बुरे कामों का साची तुम्हारा अन्तः करण ही है। अन्तः करण तुम्हें अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा करता है, किन्तु कुबुद्धि तुम्हें रोक रखती है। अतएव जब तक कुबुद्धि को हृदय से दूर न करोगे तब तक तुमसे एक भी अच्छा काम हाने की कोई आशा नहीं कर सकता। तुम स्वार्थ त्यांगकर ज्यों ज्यों सुजनता का अभ्यास करोगे त्यों त्यों कुवुद्धि आपसे आप दूर हांती जायगी। और सुवुद्धि की कम ही कम वृद्धि होगी। सुवुद्धि की वृद्धि होने पर तुम सचरित हो कर अपनी सुजनता से लोगों का वहुत कुछ उपकार कर सकते हो। बहुत लोगों का कथन है कि "वह सुजनता ही किस काम की, जिसका उदेश अच्छा नहीं।" ऐसे ही दया का यदि कुछ काम न किया ते। केवल दया की चिन्ता करने से क्या फल ?

# स्वाभाविक सहानुभूति सुजनता का एक श्रङ्ग है

''सभी समय में सुजनता का प्रकाश करना श्रसम्भव है। किन्तु यथार्थ सहानुभूति रहने से समय समय पर सुजनता का प्रकाश किया जा सकता है।''

नवीन और नचत्र नाम के दो लड़के एन्ट्रेन्स परीचा देने के लिए तैयार हो रहे थे। नवीन दिरद्र का लड़का था इस कारण परीचा में उत्तीर्ण न होने से वह आइन्दें न पढ़ सकेगा। नचत्र विशेष धनवान का बालक तो न था किन्तु नवीन की अपेचा उसकी अवस्था कुछ अच्छी थी। इसी समय दुर्भाग्यवश नवीन के पिता का देहान्त हो गया। अपनी अभागिनी माता के वही एक-मात्र सन्तान था। उसने अपने मन में सोचा—''मैं इस समय अपना

पाठ छोड़ कर किसी काम की खोज में फिक्रेंगा तो अपनी माता का दारिद्रय-दु:ख द्र न कर सक्रॅंगा। इसलिए जिस तरह होगा प्रवेशिका परीचा अवश्य दुँगा । इस प्रकार वह मन ही मन संकल्प करके जान लुडा कर परिश्रम करने लगा। जब परीचा देने का समय समीप ग्रा पहुँचा तब उस बालक नवीन ने परीचार्थ धन के लिए अपनी माँ के पास जा कर रुपया माँगा। उसकी माँ रान लगी। उसके पास ऐसी एक भी वस्तु न थी जो गिरवी रख कर कुछ रुपया संग्रह कर सकती। वह तो केवल अपने वालक का मुँह देख कर ही अत्यन्त कष्ट से दिन काट रही थी। नत्रीन अपनी माता को रोते देख फिर कुछ न बोला, वह चुपचाप अपने सोन की कोठरी में जा कर ग्राँस बरसाने लगा। इसी समय नचत्र न त्रा कर देखा कि नवीन रा रहा है। राने का कारण पूछने पर जब नचत्र को सब समाचार विदित हुआ तब उसनं कहा-"भाई नवीन, तुम इतने ही के लिए री रहे ही चली, हम तुम्हार नाम से रुपया जमा कर त्राते हैं। " नचत्र ने ठीक समय पर नवीन का रुपया दाखिल कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक नचत्र के साथ नवीन की भेंट न हुई। नियत दिन में परीचा का फलाफल जानने के लिए सभी विद्यालय में जाकर उपस्थित हुए। प्रोफ़ेसर न परीचोत्तीर्श विद्यार्थियों के नाम पढ़ कर सुनाये। नवीन ने परीचो-त्तीर्ग हो कर सरकार से छात्रवृत्ति पाई है। नत्तत्र विश्वविद्यालय के प्रधान छात्रों में गिना जाता था। अध्यापक लोग एक-स्वर सं कहा करते थे कि नत्तत्र विश्वविद्यालय के उत्तीर्श छात्रों में प्रथम होगा। किन्तु नचत्र का नाम नहीं। नचत्र ने नवीन का नाम सुन कर बड़े उल्लास से उसका हाथ पकड़ कर अपने हृदय का आनन्द प्रकट किया। मानों उसकी कुतज्ञता में नवीन की दोनों आँखों में आँस् भर आये। प्रधान अध्यापक ने यह व्यापार देख कर कुत्रहलवश नचत्र को एकान्त में बुला कर पूछा-"'तुमको इस बार परीचा में उत्तीर्श होने की पूरी आशा थी, हम लोगों को पूरा विश्वास था कि तुम सबमें प्रथम होगे। तुमने परीचा क्यों नहीं दी ?" नचत्र ने कहा — ''नवीन की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। मैंने जब सन। कि रुपयं के अभाव से वह इस साल परीचा न दे सकेगा और उसके पास खर्च के लिए इतनी पूँजी भी नहीं जो फिर वह आगे पढ़ सकेगा। परीचा न देने पर उसकी पढना छोड देना पडेगा। नवीन की माता बड़े कष्ट से दिन बिता रही है। वह बेचारी रुपया कांहाँ पावेगी जो अपने पुत्र की पढावेगी। नवीन के बाप का देहान्त भी इसी वर्ष हो गया है तब ऐसे संकट के समय नवीन को सान्त्वना देना मैंने बडाही आवश्यक समभा। इसी से मैंने अपनी फीस का रुपया नवीन की ऋण देकर उसी के नाम से जमा कर दिया। मेरे परीचा में न जाने का यही कारण हुआ। मैंने यह सोच कर कि मेरे परीचा में न जाने की बात सन कर शायद नवीन रुपया न ले श्रीर मेरे पिता सुभ पर नाराज हैं। परीचा के पहले किसी से कुछ न कहा। जब मेरे पिता की सब समाचार विदित हुए तब उन्होंने वह रुपया वापस लोना उचित नहीं समभा जो मैंने नवीन की ऋण कह कर दिया था"। अध्या-पक ने नचत्र के मुँह से ये सारी बातें सुन कर नचत्र के उदार हृदय की भ्रीर उसके नि:स्वार्थ-भाव की बहुत प्रशंसा की।

# शिष्ट व्यवहार में लोकलजा आदि कुसंस्कारों पर ध्यान न देना चाहिए

पहले ही कहा जा चुका है कि उस सुजनता से कोई फल नहीं जो व्यवहार में न लाई जाय। सुजनता की सार्थकता तभी होती है जब उसका काम किया जाता है। इससे यह न समम्भना चाहिए कि मैोखिक शिष्टाचार का कुछ प्रयोजन ही नहीं। मैोखिक शिष्टता को एक-दम छोड ही न देना चाहिए। कारण यह कि सब समय सुजनता का काम करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लो कि जहाँ केवल दो एक मीठी बातों से ही किसी का सम्मान करके सौजन्य दिखलाना है वहाँ मौन हो रहना वा उससे विरुद्ध वर्ताव करना उपहास का अथवा असन्तोष का कारण होता है। कार्य-मात्र की सीमा निर्दिष्ट है। किसी काम की सीमा पार कर जाना उचित नहीं। सीमा उल्लङ्घन से फल उलटा हो। जाता है। मान्य व्यक्ति को भी श्रद्यधिक सम्मान दिखलाना उसके लजा, दु:ख श्रीर अपमान का कारण होता है। लार्ड वेकन ने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि प्रमाण से अधिक शिष्टता दिखलाने से लोगों की उद्देग होने लगता है और विश्वास भी उठ जाता है। इसी तरह जहाँ उचित उपकार श्रीर विशेष सौजन्य प्रकाश करने का प्रयोजन है वहाँ लोकलज्जा से या त्रात्मगौरव से श्रथवा किसी दूसरे ही कुसंस्कार के कारण केवल मौखिक सुजनता दिखलाना ठीक नहीं। जहाँ दैहिक बल की आवश्यकता है वहाँ वाचिक शक्ति कुछ काम नहीं देती। इस बात की सखता

निम्नलिखित एक यथार्थ घटना के द्वारा भली भाँति प्रकट होती है।

सन् १८८६ ई० के जाड़ का मौसम था। फ्रांस की राजधानी पैरिस शहर के राज-मार्ग से रात को एक अन्धा वृद्ध मनुष्य हाथ में एक वीगा लिये धीरे धीरे जा रहा था। वह बुढ़ापे की कमज़ोरी ख्रार भूख से अत्यन्त विद्वल हो कर धीमे शब्दों में पथिकों से भीख माँगता फिरता था। वह सङ्गीत-विद्या में बड़ा ही निपुण था। किन्तु इस समय उसे यह सामर्थ्य नहीं थी कि गा बजा कर वह लोगों के चित्त को अपनी ख्रोर आकृष्ट कर सकता, रात बहुत बीती जा रही थी। राज-मार्ग कमश: पथिकों से शून्य हुआ जा रहा था।

वृद्ध मन हो मन सोचने लगा—ग्राज इस रात में श्रव मेरी ग्रेगर कौन दृष्टि डालेगा ! कौन मेरी ख़बर लेगा ? दो दिन से तो कुछ खाया नहीं । ग्राज रात में यदि कुछ खाने को न मिलेगा तो मेरे प्राण न बचेंगे । वह इस प्रकार सोचता हुग्रा सड़क के किनारे बैठ गया । उसी समय तीन युवक उस रास्ते से कहीं जा रहे थे । वे तीनों श्रच्छे कुलशील के थे श्रीर गाने बजाने में कुशल थे; वे तीनों युवक उस वृद्ध के हाथ में सितार देख कर उसके पास जा पहुँचे श्रीर उसका सारा वृत्तान्त सुन कर बड़े दु:खी हुए । उन तीनों के हृदय में दया उमड़ श्राई । श्रांखों से श्रांस् टपकने लगे । पहला युवक बोला—भाई, श्राश्रो, हम लोग इस वृद्ध को कन्धे पर उता कर श्रपने घर पर ले चलें ।

वामाबोधिनी पत्रिका से उद्धत ।

दूसरे ने कहा—यह तो बड़ी सहल बात है, किन्तु डेर पर ले जाकर हम लोग इसका कुछ विशेष उपकारन कर सकेंगे । हम लोगों को तकलीफ़ उठा कर भी जिसमें इसका कुछ उपकार हो सो करना चाहिए।

तीसरे ने कहा—''एक काम करा, इसका जो व्यवसाय है हम लोग आज उसी का अवलम्बन कर इसके साथ सहानुभूति प्रकट करें और उसका सितार लेकर इस राजमार्ग में उसी की तरह गा बजा कर हम लोग पिथकों से कुछ द्रव्य एकत्र कर उस युद्ध को देकर उसका दुख दूर करने की चेष्टा करें।"

तृतीय युवक के मुँह सं यह प्रस्ताव सुन कर पहला युवक वृद्ध के पास से सितार लेकर बजाने लगा। वह सितार बहुत अच्छा बजाना जानता था। सितार का मधुर शब्द सुन कर कमशः पिथक लोग वहाँ धा कर जुटने लगे। दूसरे युवक ने गाना शुरू कर दिया। उन दिनों पैरिस शहर में जिन सब स्वदेशानुरागवर्धक गीतों को लोग अधिक पसन्द करते थे, उसने उन्हीं में का एक गीत गाया। सुननेवालों ने खुश हो कर जिससे जो कुछ बन पड़ा उन गाने-बजानेवालों को पुरस्कार-स्वरूप द्रव्य दिया। चारों श्रोर से उन गुणियों के निकट रुपयं बरसने लगे। दूसरे युवक का गाना जब ख़तम हुआ तब तीसरा गाने लगा। इसका स्वर बहुत ही मीठा था। पिथकगण मुग्ध हो कर सुनने लगे। इसका गाना समाप्त होने पर फिर पिथकों ने कितने ही रुपये पुरस्कार में दिये। वह भूखा वृद्ध भिखारी यह ज्यापार देख कर चिकत हो गया। वह इतना विस्मित हुआ कि

कुछ वेलिने तक का भी सामर्थ्य उसे न रहा। जब पिथकाण कमशः चले गये तब उन तीनों युवकों ने पिथकों से जो रुपये पाये थे वे बृद्ध को हाथ में रख दिये। बृद्ध श्रानन्द श्रीर कृतज्ञता से पुलिकत हो कर तीनों युवकों को हृदय से श्राशीर्वाद देने लगा। जब वे जाने लगे तब बृद्ध ने उनके नाम पूछे श्रीर कहा कि मैं जब तक जीता रहूँगा, ईश्वर के निकट प्रार्थना करने के समय श्रापका नाम लूँगा श्रीर श्राप लोगों की भलाई के लिए निश्कलभाव से प्रति दिन ईश्वर की प्रार्थना करूँगा।

प्रथम युवक ने अपना नाम बतलाया—''विश्वास।'' दूसरे ने कहा—''मेरा नाम धैर्य है।'' तीसरे ने कहा—''मेरा नाम प्रेम है।''

यह कह कर तीनों युवक चले गये। बृद्ध के शरीर में रोमाञ्च हो आया। उसने मन ही मन कहा—''मैं विश्वास-शून्य, धैर्य-शून्य और ईश्वर तथा मनुष्यों के प्रति प्रेमशून्य होकर चारों ओर मारा फिरता था; इन तीनों युवकों का शिष्ट व्यवहार देख कर आज मेरे हृदय में विश्वास, धैर्य और प्रेम का उदय हो आया। ईश्वर, तुम धन्य हो! धन्य तुम्हारी दया है!"

अब तुम लोग अपने मन में सोच सकते हो कि वे तीनों युवक यदि बृद्ध की दुर्दशा पर केवल आँसू बहा कर या देा एक मीठी बात कह कर चल देते तो उससे उस बृद्ध का क्या उपकार होता पर उन तीनों ने परोपकार को कर्तव्य मान कर आत्मगौरव या लोक-लज्जा की तरफ़ ध्यान न दिया। यदि वे गाने बजाने में संकोच करते ता क्यों कर उस बृद्ध का इतना बड़ा उपकार कर सकते।

एक ग्रीर घटना की वात सुनाता हूँ। एक दिन लूप-लाइन के गुस्करा स्टेशन में जब रंलगाड़ी आकर ठहरी तब रंल के कितनं ही यात्री उतरं। एक वृद्धा भी वहाँ उतर पड़ी। उसके पास एक गट्टर था जो वजन में कुछ भारी था। उसने गाडी से गट्टर निकाल कर बाहर लाने की बहुत कोशिश की पर वह न ला सकी, इधर गाड़ी चलने का भी समय होगया, भुंड के भुंड यात्री लोग गाड़ी में आकर बैठने लगे। वृद्धा न जब गट्टर बाहर निकाल लाने का कोई उपाय न देखा तब उन रेल के कितनें। ही यात्रियों से गट्टर बाहर कर देने के हेतु विनती की पर उस समय किसकी कौन सुनता है। किसकी ग्रीर कौन दक्षात करता है ? सब अपने अपने कामों में स्वार्थवश अन्धे हो रहे थे। किसी ने बद्धां की विनती पर कान न दिया। बद्धा रोने लगी। तथापि किसी ने उस पर ध्यान न दिया। किन्तु उसके रानं कलपने की बात एक दूसरे मनुष्य ने दूर से सुनी। क़ासिम बाज़ार के महाराज मुनीन्द्रचन्द्र नन्दी उस ट्रेन से कलकत्ते जा रहे थे। वे अपनी गाडी से उतर कर तीसरी श्रेणी की गाड़ी में जहाँ वह बुढ़िया शी दैौड़ कर त्र्राये श्रीर जल्दी जल्दी उसका गट्टर उसके मार्थे पर रख दिया। तब गाड़ी छूटने ही पर थी, गाड़ी छूटने की घंटी पहले ही बज चुकी थी; वे बुद्धा के कृतज्ञता प्रकाश करने के पहले ही लपक कर अपनी गाडी में जा बैठे। वृद्धा अपनी गठरी माथे पर ले. श्राँखों के श्राँसु पोंछती हुई, कृतज्ञता प्रकाश करती हुई श्रीर महा-

राज की बहुत बहुत आशीर्बाद देती हुई चली गई। आज-कल ती कितने ही फर्स्ट हास के मुसाफ़िर तीसरे दर्जे की गाड़ी के पास जाने में भी पसोपेश करते हैं, उन्हें लोक-लड़जा मालूम होती है और एक मैले कुचैले बस्रवाली असहाय अबला के माथे पर गठरी उठा कर रख देने का नाम सुन कर ती शायद नाक सिकोड़ेंगे; दिर लोगों का स्पर्श करना मानें उनके लिए महा-पाप है। इस प्रकार दुखियों से घृणा करने का कारण स्वाभाविक सुजनता का अभाव, हृदय की सङ्कीर्णता और कुसंस्कार ही है।

# शिष्टाचार श्रान्तरिक विनय का वाह्य लक्तण हैं

यह कहना अत्युक्ति न होगी कि राजनारायण बावू का शिष्टाचार आदर्शस्वरूप था। बावू द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि उनके सदश मज्जन और सुशील मुभे कोई दिखाई नहीं देता। यथार्थ में सत्पुरुष के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। रुगण होकर जब वे शय्यागत हुए थे तब भी उन्होंने अपनी शिष्टता न छोड़ी। जो लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते थे, उन लोगों से वे विनयपूर्वक कहते थे कि मैं उठने में असमर्थ हूँ इसी से मैं आपका अभिवादन उठ कर न कर सका, आप मेरी इस अशिष्टता को चाम करेंगे। इस अनन्यदुर्लभ शिष्टाचार के कारण वे छोटे बड़े सब मनुष्यों के प्रिय थे। साइब लोग उन्हें गुड श्रोल्ड मैन

( Good old man ) कह कर पुकारते थे ! देशी वा विदेशी जो कोई उनसे मिलने ग्राता था वह उनके साथ बातचीत करके मुग्ध हो जाता था। एक बार राजनारायस बाबू हाईकोर्ट के एक मद्यपायी एटर्नो के साथ तीन घण्टों से भी अधिक समय तक सहिष्णुता-यूर्वक बैठ कर बातचीत करते रहे, उन्होंने यही सोचकर इतनी देर तक उसके ग्रसहा प्रलाप-वाक्यों का सहन किया कि बिदा कर देने से शायद उसके मन में दु:ख होगा । धार्म्मिक, सामाजिक, श्रीर साहित्य-सम्बन्धी श्रादि श्रनेक विषयों में कितनों ही के साथ उनको वाद<u>ान</u>वाद करने का अवसर प्राप्त हुन्छा पर ऐसी बात उनके मूँह से कभी न निकली जिसे सुन कर किसी के हृदय में चेाट पहुँचती । कितने ही लोग समालोचना के लिए उनके पास प्रन्थ भेजते थे। जिसे प्रशंसा के योग्य समभते थे उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे; श्रीर दोषों को इस मधुर भाव से दिखलाते थे जिससे किसी के हृदय में जुरा भी दु:ख न होता था। वे जो लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे उसका प्रधान कारण उनका स्वाभाविक विनय ही था।

(संजीवनी)

जिनके अन्तः करण में विनय का भाव नहीं है उनकी सुजनता अस्वाभाविक हो पड़ती है। वे अधिक समय तक शिष्टाचार के नियम की रचा नहीं कर सकते। उनके कण्ठस्वर, असहिष्णुता, उदासी-नता, और कोध भाव से उनकी बनावटी सुजनता का पता शीघ लग जाता है। विद्वानों ने क्या स्त्री, क्या पुरुष, दोनों ही के

लिए विनय को ही प्रधान भूषण माना है, 'शीलं परं भूषणम्' सोने चाँदों के भूषण जैसे शरीर की बाहरी शोभा बढ़ाते हैं वैसे ही विनयरूपी भूषण मन को अलंकृत कर उसकी शोभा बढ़ाता है। सुजनता या शिष्टाचार इसी विनय धर्म का बाह्य लच्चण है। जिसका हृदय दुर्विनीत है वह कभी सुजनता प्रकाश करने में समर्थ क होगा।

#### वाध्यवाधकभाव

रेभरेन्ड चार्ल्स किंग्ली ने कहा है कि "हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी से अकेले रहकर अपनी रचा नहीं कर सकते। जितने लोगों के साथ हम रहते हैं, उन लोगों से हमें शारीरिक, मानसिक कामों के सम्पादनार्थ सहायता पाने की सर्वदा आवश्यकता रहती है। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, वे दूसरे ही के बनाये हैं, जिस घर में हम रहते हैं उसे भी किसी दूसरे ही ने बनाया है। अन्य व्यक्ति ही हम लोगों के भोजन का पदार्थ संग्रह करके रखता है। दूसरों का काम करके जैसे हम लोग जीविका प्राप्त करते हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति भी हम लोगों का काम करके जीवननिर्वाह करते हैं। बाल्यावस्था में माँ-बाप ही लाड़-प्यार से बच्चे को पालते पोसते हैं। वदनन्तर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों अन्यान्य व्यक्तियों की सहायता आवश्यक होती है। बिना सहायक के हम लोग एक दिन भी सुख से नहीं रह सकते। विद्या सीखने के लिए शिचक और पाठशाला का प्रयोजन होता है। वािण्य-व्यवसाय में

विविध देशवासियों के साथ व्यवहार करना पडता है: अपने जातीय धर्म, समाज ग्रीर राज-नियम के अनुकूल चलना हाता है: सुख-दुख में स्वजन बन्धुगर्यों के साथ हर्ष-शोक मनाने की त्रावश्यकतायें पडती हैं। इन्हीं सब कारणों से हम लोग हमेशा ही दूसरे का मुँह ताका करते हैं. श्रीर उससे सहायता पाने की त्राशा रखते हैं। देश, काल श्रीर पात्र के भेद से इस बाध्यबाधक भाव की हास-बृद्धि होती है। कोई व्यक्ति जब किसी विशेष कारण से किसी के द्वारा विशेष उपकृत होता है तब वह व्यक्ति अपने उपकारी के निकट अधिक बाध्य वा ऋगी होता है। परिचित हो चाहे अपरिचित हो, शत्रु हो अथवा मित्र हो, धनी हो या दरिद्र हो, पण्डित हो या मूर्ख हो, हम लोग एक बात के लिए सबके निकट समभाव से ऋगी हैं। उसी तरह श्रीर लोग भी हमारे निकट ठीक उसी बात के हेत ऋणी हैं। जी ऋण हम लोगों के जन्म-काल से आरम्भ होकर उम्र के साथ ही बढ़ता है, उसी ऋण का नाम शिष्टाचार है। हम लोगों की इस ऋण से उद्धार पाने की सर्वदा चेष्टा करनी चाहिए। जब तक हम लोग ग्रुद्ध हृदय से शिष्टाचार न करेंगे तब तक ऋण के भार से दवे ही रहेंगे।" बाध्यबाधकभाव को भी शिष्टाचार के अन्तर्गत हो समभना चाहिए।

### तीसरा परिच्छेद

दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्। व्याधितस्यौषधं पथ्यं नीरुजस्य किमौषधैः॥ १॥ उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्तेहमकृत्रिमम् । सज्जनानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः १॥ २॥ उपकर्तुं मप्रकाशं चन्तुं न्यूनेष्वयाचितं दातुम्। अभिसन्धातुं च गुणैः शतेषु कश्चिद् विजानाति॥ ३॥

भावार्थ-दिहों की धन देना चाहिए, धनवानों की धन देने से क्या फळ ! जो रोगी है उसी की दवा देनी चाहिए नीरोग की श्रीषध देना वृथा है।। १।।

सबका उपकार करना, मधुर वचन बोछना, सब पर प्रेमभाव रखना, सज्जनों का स्वाभाविक गुण है। चन्द्रमा स्वभाव से ही शीतछ है॥ २॥ श्रप्रकट रूप से उपकार करना, श्राश्रितों पर समा की दृष्टि रखना, कुछ न मांगने पर भी दरिद्रों को दान देना, श्रीर सद्गुणों के साथ प्रीति करना सो में विरछा ही कोई जानता है॥ ३॥

## दोहा

मधुर वचन वोलो सदा करो न मन अभिमान। चमा दया मूक्षो नहीं जो चाहो कल्यान॥१॥ अधम जनहु पै साधुगन करें दया-विस्तार। निज प्रकाश नहिं देत के १ चन्द्र श्वपच-आगारं॥ २॥

#### सदय-दान

संसार में जो लोग इतना दान कर रहे हैं, डंके की चेाट से अपने दान का सुयश चारों ओर फैला रहे हैं, प्रति रविवार की . भिखारियों के कीलाइल से जी सारा महल्ला गूँजने लगता है, यह किस लिए ? कभी कभी छपे हुए पत्रों में जा दान का बहुत बड़ा प्रशंसा-सूचक लेख देखने में त्राता है, इसका क्या प्रयोजन ? इससे क्या दातात्रों की दया पूर्णरूप से प्रकट होती है ? यदि यही सच है, तो दहने हाथ से भीख देने के समय बायें हाथ में लाठी क्यों ? याचकों की प्रार्थना पूरी करते समय भौं हैं टेढ़ी करके कठार वचन बोलने का ही क्या प्रयोजन ? तुम रूखे मन से, ब्राँखें लाल कर, क्रोध-पूर्वक जा दान करते हो उस दान से क्या याचकों का मन प्रसन्न होता है ? अप्रसन्न-चित्त से जो दान किया जाता है, उसे प्रहण कर याचक प्रसन्न नहीं होता, उसके हृदय में व्यथा होने लगती है। वह जी खोल कर दाता की कृतज्ञता प्रकाश नहीं कर सकता। वह तुम्हारा घृणित दान प्रहण करने के समय कब तुम्हारा सहास्य मुँह, दया से भरी हुई ग्राँखें, मधुर मूर्त्ति की मन दी मन ध्यान करके परम पिता परमेश्वर के निकट तुम्हारी मङ्गल-कामना करेगा ! हाँ, इतना निश्चय जाना कि वह अपनी दरिद्रता को बार बार धिक्कार देकर तुम्हारे कोध-सूचक रक्त-नेत्र और भयङ्कर मृति का चित्र हृदय में धारण अवश्य करेगा ग्रीर जब जब तुम्हारा वज्रोपम वचन का उसे स्मरण होगा तब तब उसका भन्न हृदय काँप उठेगा। अब तुम स्वयं विचार सकते हो कि इन दोनों प्रकार के दानों में अच्छा कैं। विह तुम सच्चा सुख पाने की इच्छा रखते हो, यदि तुम दूसरे के मनो-मन्दिर में विहार करना चाहते हो ग्रीर सारे संसार की अपना बनाया चाहते हो तो अभिमान त्याग कर विनय सहित मीठी बात बोलने का अभ्यास करों। मधुर वचन के साथ दान करने से दाता का पुण्य बढ़ता है श्रीर दान लेनेवाले का भी मन प्रसन्न होता है। मनुष्यों के लिए मधुर भाषण एक वह प्रधान गुण है जिससे संसार के सभी लेग सन्तुष्ट हो सकते हैं, अतएव मनुष्य-मात्र को प्रिय-भाषी होने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । तस्मात् प्रियं च वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ १ ॥

चाग्यक्य० ।

ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोय। श्रीरहु को शीतल करें आपहु शीतल होय॥१॥ कागा का सों लेत हैं कोयल का को देत। तुलसी मीठे वचन में जग अपना कर लेत॥२॥

जनाब इत्राहिम ख़ाँ का नियम था कि जब तक वे भूखें अतिथि को भोजन न करा लेते थे तब तक आप जल-स्पर्श तक नहीं करते थे। एक दिन बरसात के मौसिम में भड़ी अधिक होने के कारण एक भी अतिथि उनके यहाँ न आया। वे सारे दिन भूखे रहे। आख़िर शाम को उन्होंने अतिथि को ढूँढ़ कर ले आने के हेतु अपने नौकरों को चारों ओर भेजा और खुद भी अतिथि की तलाश में बाहर निकल कर इधर-उधर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि सामने एक अत्यन्त बृद्ध, जिसके दाढ़ी मूँछों के बाल विलक्कल सफ़ेद हैं, बृष्टि की फड़ी में पड़कर घर घर काँप रहा है। वे उस बृद्ध के पास जाकर दया से द्रवित होकर वेाले—''महाशय, आप कृपा करके आज मेरे घर आतिष्य प्रहण करें।" बृद्ध प्रसन्नता-पूर्वक उनका निमन्त्रण स्वोकार कर उनके घर गया। इन्नाहिम ख़ाँ के नैं। करों ने अतिथि को बड़े आदर से बैठने को आसन दिया। जब वह बृद्ध हाथ पाँव धोकर आसन पर बैठा तब वे नै। कर उसके आगे भोजन की सामग्री परोसने लगे। जनाब इन्नाहिम ख़ाँ उस अतिथि के सामने आ खड़े हुए। जब सब सामग्री परोसी जा चुकी तब वह बृद्ध भोजन करने लगा। किन्तु ईश्वर को बिना धन्यवाद दिये, बिना ईश्वर का नाम स्मरण किये उसे भोजन करते देख इन्नाहिम अत्यन्त कुद्ध हो उठे और बोलो—

''तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है ? जिनकी कृपा से तुम्हें यह मधुर अन्न खाने की मिला है, तुम उन्हें बिना धन्यवाद दिये ही कुत्ते की तरह खाने लगे। तुम में वृद्ध की सी समभ नहीं देख पड़ती।"

इसके उत्तर में वृद्ध ने कहा--''मैं नास्तिक हूँ।"

उसका ऐसा उत्तर सुनकर इत्राहिम का सर्वाङ्ग कोध से जल उठा । उन्होंने तुरंत उसे अपने घर से बाहर कर दिया। तब इत्राहिम के हृदय में देववाणी हुई—''हे इत्राहिम! मैंने जिसको यत्र-पूर्वक अन्न देकर इतनी बड़ी उम्र तक बचा रक्खा है तुम उसे घड़ी भर भी अपने यहाँ न ठहरा सके और तुमने उसके साथ इतनी घृषा की। वह नास्तिक था, एतदर्थ तुमने दान से अपना हाथ क्यों खोंचा ?

इत्राहिम अपनी भूल समभ कर पछतानं लगे।

(वामाबोधिनी पत्रिका)

बहुतों को यह धारणा है कि जिसको मैं दान दूँगा उससे दो बात कहने का भी मेरा अधिकार है। पर यह बात ठीक नहीं। जब हम दान करने चले हैं तब शिष्टाचार की बात क्यों भूलेंगे ? दरिद्र को धन देने और भूखे को अन्नदान करने के लिए जाकर यदि तुम्हारे हृदय ने कठोरता धारण की अथवा दुखियों का दुःख देख कर तुम उत्तेजनावश तत्काल दान करके पीछे पछताने लगे तो ऐसे दान से दान न करना ही अच्छा है। जो दान दयापूर्वक नहीं किया जाता उससे कोई महत्त्व प्रकट नहीं होता वरन नीचता ही प्रकट होती है। इसलिए तुम जो कुछ किसी को दान दो, प्रसन्न मन से दो, दान करने के समय विनय का भी स्मरण रक्खा।

# दया से वड़कर कोई धर्म नहीं

जिसके हृदय में दया नहीं, वह मनुष्यों के समाज में रहने योग्य ब्रहों है। दूसरे का दुःख दूर करने की श्रोर जिसके चित्त की प्रवृत्ति नहीं है, दूसरे की श्राँखों में श्राँस् देख जिसकी श्राँखों में श्राँस् न भर श्रायं, दूसरे की विपद् देख जिसका हृदय दुःख सं व्याकुल न हो उठा ऐसे कठेार हृदय के मनुष्य, ऐसे स्वार्थपरायण, ऐसे समाज के काँटे जनमंडली से जितनी ही दूर अलग रहें उतना ही अच्छा है।

कितने ही ऐसे ज्ञानगर्विष्ट वृथाभिमानी हैं जो देश, काल श्रीर पात्र का विचार करके दया या सुजनता दिखलाते हैं। लोगों में पीछे उनकी निन्दा होने लगती है, उनके निर्मल चरित्र श्रीर पित्र नाम में कलङ्क लग जाता है, उनका उच्च मस्तक भुक जाता है, श्रीर उनके हृदय में श्रशान्ति छा जाती है।

जो देश, काल और पात्र का विचार करके देया या सुजनता दिखलाते हैं वे इस भय से सर्वदा शिक्कत रहते हैं कि पीछे कहीं लोग हमारी निन्दा न करें, हमारे निर्मल चिरत्र और पित्रत्र यश में कहीं कलक्क न लग जाय, हमरा उन्नत मस्तक नीचे की ओर न सुक जाय। वे जो कुछ करते हैं यश पाने के लिए। जिस कर्तव्य-पालन में उन्हें यश पाने की ग्राशा न होगी उसे वे क्यों करेंगे? किसी कङ्गाल की ग्रपने हाथ से एक मुट्टी ग्रन्न देते वक्त वे चारों श्रीर एक बार चिकतनेत्र से देखकर उसी घड़ी ग्रन्तर्धान हो जायँगे। मूखे की एक मुट्टी ग्रन्न देना वे यशस्कर नहीं समक्तते इसी से उन्होंने बिना उसे कुछ दिये छिप रहने ही में ग्रपना बड़प्पन समक्ता। रास्ते में कोई छोटे कुल का मनुष्य ग्रसहाय ग्रवस्था में गिरा पड़ा है। उसकी सहायता करना तो दूर की बात है उन्हें उसके साथ बात करने, उसके दुख का हाल पूछने में बड़ी लजा है। ग्राती है। मानों ऐसा छोटा काम करने से लोगों में उनका

सम्मान घट जायगा। उन्हें लोग बेवकफ़ समभोंगे। इसी से वे बेचारे मर्यादा के सागर ऐसा निन्दित कर्म करना नहीं चाहते। यह न समफना चाहिए कि इन लोगों में सब निर्दय ही होते हैं, इन लोगों में कितने! ही के हृदय में दया का बीज अवश्य है किन्तु वह बीज अभियानवश अङ्कृरित होने नहीं पाता । जो सङ्कट में पड़ा है उसे उससे छुड़ाना, दरिद्रों की पर्णकुटी, में प्रवेश कर प्यास से मरते हुए किसी व्यक्ति के सुखे कण्ठ में एक चुल्लू जल डालना अधवा उसके साथ सहानुभूति प्रकट करके उसके त्राँसू पर त्राँसू बरसाना, जो मनुष्य दुर्भिच से पीडित होकर अनाथ की तरह धरती पर लेटा पड़ा है उस अचेतन अधिचर्मावशिष्ट मरणोन्सुख दीन मनुष्य को मुँह में अन्न डालना कदापि निन्दित कर्म नहीं है, ऐसे काम करनेवाले की निन्दा न होकर सर्वत्र प्रशंसा ही होती है. बल्कि इस दगालता के कारण लोग उसे दया का अवतार मान उसकी पूजा करने के हेतु खत: प्रवृत्त होते हैं। किन्तु हा दुर्भाग्य, श्रिममान श्रीर लोकलजा का भय लोगों को ऐसे काम करने से राकता है। इसे कुसंस्कार के सिवा श्रीर क्या कह सकते हैं ? जैसे कोई श्रादमी विशेष उपकार करके किसी श्रसहाय के भग्न हृदय की प्रसन्न करता है वैसे ही उसे चाहिए कि सत्कर्म के मार्ग में सामा-जिक हानिकर कुसंस्कार-कण्टकों का समावेश न होने दे। मान लो, किसी कारण से दया के अधीन होकर हम एक अच्छा काम करने के लिए उद्यत हुए पर लोक-लुजा वा समाज-निन्दा के भय से हम उसे कर न सके। हृदय की बात हृदय में हो विलीन हो गई। इस प्रकार निर्देय श्रीर अशिष्ट ज्यवहार की बात सोच कर हम लोग

मन ही मन अपने को बार बार धिकारते हैं सही, किन्तु शिष्टता का काम आ पड़ने पर उसे पूरा नहीं करते। उस समय पश्चात्ताप की बात बिलकुल भूल जाते हैं।

## दया के अवतार

हम लोगों में दया गुण से भूषित कितने ही व्यक्तियों ने मात्-भूमि का मुख उज्ज्वल किया। कितनें ही ने सत्कर्म में असंख्य दान देकर अपनी उदारता दिखलाई है। नि:स्वार्थ दान के वल से कितने ही हम लोगों में प्रात:स्मरणीय हो गये हैं। किन्तु दयावतार कहने से विद्यासागर महाशय का ही बोध क्यों होता है यह मैं नहीं कह सकता। ग्रीर लोग उन्हें जैसा कुछ सममें पर देशवासियां के निकट विद्यासागर महाशय दया के अवतार ही कहाकर विशेष परिचित हैं। स्वदेश-वासियों के समीप उनकी दया का नवीन परि-चय न देना होगा। उनके जीवनचरित में पाठकगर्णां ने उनकी असीम दया के अनेक बृत्तान्त पढे ही होंगे। उनकी दया केवल अपनी ही जाति पर न होकर सब पर समान थी। फ्रांस में जाकर निवास करने के समय वँगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त ने विपदमस्त होकर जब अपने स्वदेशीय बन्धु-बान्धवों से सहायता पाने की आशा छोड़ दी तब भी उनके हृदय में एक व्यक्ति से साहाय्य मिलने की स्राशा जात्रत थी। यदि उस व्यक्तिकी सहा-यता से उन्हें विश्वत होना पडता ते। मेघनाद-वध श्रीर त्रजाङ्गना के कवि का आज कोई नाम तक न जानता। सारी निराशा में उन्हें यही एक भरोसा या कि विद्यासागर महाशय अभी वङ्गदेश में विद्यमान हैं उनसे अवश्य ही सहायता मिलेगी। माइकेल उन्हें दया के अवतार ही करके जानते थे। जब उन्होंने अपनी रचा का कोई उपाय न देखा तब वेदया के अवतार विद्यासागर महाशय के शरणापत्र हुए। कहना न होगा, शीव्र ही उनका अभीष्ट सिद्ध हुआ। उन्हेंाने विपद् के पंजे से छुटकारा पाया। विद्यासागर महाशय ने अपने सुख को तुच्छ समभ कर परापकार-व्रत में ही अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। वे अपने हाथ से दीन-दुखियों की आँखों के आँसू पोछते घे। शोकार्त की आश्वासन, भयार्त की अभय, भूखों की अन्न, निराश्रय की आश्रय, रोगी की श्रीषध श्रीर दिरद्र को धन देते थे। जो स्वयं दीन जनां के घर जा जा कर उनकी खोज खबर लेते घे उन्हें कोई क्यों कर दया का श्रवतार न मानेगा ? सन् १८६७ ई० के घार दुर्भित्त के समय जब भुण्ड के भुण्ड लाखें स्त्री-पुरुष स्वजन-समाज से रहित होकर अन्न के अभाव से घर छोड़ कर पेट की आग से व्याकुल हो पागल की तरह यत्र तत्र घूमने लगे थे, जब असंख्य नरनारियों की कङ्काल मूर्तियों से राजमार्ग भर गया था, जब "हा अन्न, हा अन्नण कह कर कितने ही निराहारी काल-कवितत हो रहे थे, उस समय दयावतार विद्यासागर ने ही बहुत धन खर्च करके बड़े ही उत्साह के साथ अन्नदान करके और इस प्राणसंहारी दुर्भिच के निवारणार्थ सरकार की दृष्टि आकर्षित कर लाखें। नर-नारियों के प्राण बचाय। भारत देश के प्रत्येक स्थान में यदि विद्यासागर के समान एक एक व्यक्ति जन्म प्रहण करते ते। उस कराल अकाल का प्रकीप बहुत लोगों को सतान न पाता। दूसरं का दुःख देख कर जिनका हृदय द्रवित हो उठता था, जिनकी आँखों में आँस् उमड़ आते थे। समाज ने जिसे अस्पृश्य कर रक्खा था उसे समाज के मुकुट होकर भी जिन्होंने आदरपूर्वक आश्रय दिया था अब तुन्हों कही, वे दया के अवतार थे या नहीं ? तुम लोग इस आदर्श पुरुष का जीवनचरित पढ़ों और उसके पवित्र चरित्र से शिचा प्रहण कर अपने हृदय को दया से अलङ्कृत करो। जब तुन्हारे हृदय में दथा का प्रवाह प्रवाहित होगा तब तुम सारे संसार को अपने अधीन कर लोगे।

## चमा श्रीर सदय व्यवहार से लोग शत्रु केा भी श्रपने वश में कर सकते हैं

चीन राज्य में किसी समय राजधानी से दूर एक स्थान में कुछ प्रजा विद्रोही हो उठी। चीन के बादशाह मन्त्रियों की साथ लेकर विद्रोहियों की दबाने चले। उन्हें स्वयं उपस्थित होते देख विद्रोहियों ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। विद्रोह का संवाद पाकर बादशाह ने यह कह कर यात्रा की थी कि ''विद्रोहियों का नाश करके ही लौटूँगा।" इस कारण सब मन्त्री सोचने लगे कि बादशाह इस समय विद्रोहियों के लिए ज़रूर कोई कठोर दण्ड की आज्ञा देंगे। किन्तु बादशाह ने उन लोगों का अपराध एक-दम चमा कर दिया और कितनों ही के साथ सुजनता का भी व्यवहार किया। उनका ऐसा दयायुक्त व्यवहार

देख कर मन्त्रिगण बड़े ही विस्मित हुए। यहाँ तक कि प्रधान भन्त्री ने जुब्ध होकर सम्राट् को प्रतिज्ञा की बात स्मरण दिला कर कहा—''क्या आप इन विद्रोहियों का विनाश न करेंगे! चलने के समय आपने क्या प्रतिज्ञा की थी? अभी इन लोगों पर इस प्रकार सदय व्यवहार करने से क्या आपके सत्य की रचा होती हैं?' सम्राट् ने मुसकुरा कर कहा—''मेरा कथन सत्य हुआ। मैंने शत्रुनाश करने की बात कही थी, देखे। यहाँ मेरा एक भी शत्रु नहीं, अब सभी मेरे मित्र हो। गये हैं।'' मतलब यह कि जो काम अख-शस्त्रों के द्वारा सिद्ध नहीं होता वह कोमल व्यवहार से शींग्र ही सिद्ध हो जाता है।

तुम्हारा कोई पड़ोसी यदि दुर्जन है तो उसके साथ तुम सर्वदा सदय व्यवहार करो, उसके सभी अपकारों को भूल कर उसके दुःख के दिनों में उसकी सहायता करो, वह भले ही तुम्हारे साथ शत्रुता करे पर तुम उसके साथ हमेशा मित्र का सा व्यवहार करो। कुछ दिन में वह आप ही आप लिजत होकर अपना स्वभाव बदल कर तुम्हारे साथ सबी मित्रता करने लग जायगा। धीरे धीरे उसका कठोर हृदय कोमलता धारण करेगा, दिन दिन उसके उद्धत भाव का हास होगा और उसका कठोर कण्ठस्वर कमशः मधुवर्षण करने लगेगा। व्यवहार के देाष से जैसे अपना आदमी पराया हो जाता है वैसे ही व्यवहार-गुण से कट्टर शत्रु भी मित्र बन जाता है।

तुम लोगों ने क्या कभो वैष्णवों के शिरोमणि महात्मा नित्या-नन्द देव की असीम चमा, उदारता, मधुर भाषण और देव-दुर्लभ प्रेम की बात नहीं सुनी है ? वङ्ग के अति प्रसिद्ध दुर्दान्त डाकू जगाई और मधाई दोनें। भाइयों ने नित्यानन्दजी के प्रेमगुण से सुग्ध होकर घड़ी भर में ही अपने दुष्ट स्वभाव को। बदल डाला। उन दुष्ट डाकुओं ने बड़ी निर्देयता के साथ उन पर अक्षप्रहार कर उन्हें रुधिराक्त कर डाला था। किन्तु चमासागर प्रेमिक निताई ने जब प्रसन्न मन से आदरपूर्वक उन डाकुओं को लपक कर गले से लगाया तब उनके इस कोमल व्यवहार से उन डाकुओं का वज्रवत कठोर हृदय पानी पानी हो गया। देखेा, महात्मा के चिणक संग से वह अशान्त, दुश्शील, असाधु और मनुष्यों का परम शत्रु डाकू कैसा धीर, शील, सुजन और संसार का बन्धु वन गया।

# नैाकरों के साथ कैसा व्यवहार करना उचित है

कितने ही लोग यह समभते हैं कि नौकरों के साथ शिष्टाचार या सदय व्यवहार करने से वे स्वेच्छाचारी और वे-अदब हो जाते हैं। जिनको रुपया देकर हमने अपने आराम के लिए रक्खा है उनके साथ शिष्टाचार का बर्ताव कैसा ? उनका चाल चलन अच्छा न होगा या वे अपना काम अच्छी तरह न करेंगे तो उन्हें अवश्य दण्ड देंगे। बहुत जगह प्रायः लोग नौकरों के साथ ऐसा ही व्यव-हार किया करते हैं। सत्पात्र नौकरों के साथ भी वे वैसा ही बर्ताव रखते हैं जैसा कि एक अशिष्ट, चेर, वश्वक भृत्य के साथ। वे नौकरों की ग्रीर जब देखेंगे तब कड़ी ही दृष्टि से, नौकरों के लिए

उनकी भीं हमेशा चढी ही रहेगी। नौकरीं के साथ मधुर भाषण करना मानों वे अपनी लघुता समभते हैं। नौकरों पर दया दिख-लाना मानों उनके लिए महापाप है। यहाँ तक कि वे अपना रोब जमाने के लिए निरपराधी नौकरों को भी कठार वचन कहने या उसके ताडन करने में परम पुरुषार्थ समभते हैं। क्या नौकरें। के साथ ऐसा निर्दय श्रीर कठार व्यवहार करने से उनका महत्त्व बढता है ? कभी नहीं। बल्कि ऐसा करने से फल उलटा ही होता है। ऐसे दुर्विनीत मालिक पर नौकरों की भक्ति. श्रद्धा श्रीर ममता का हास हो जाता है। श्रीर वे अपमानित भृत्यगण श्रंपने अपमान का बदला चुकाने के लिए मालिक के विरुद्ध भाँति भाँति के पड्-यन्त्र रचा करते हैं। ऋँगरेज़ों में स्वजाति-वत्सलता यहाँ तक प्रबल है कि परस्पर एक दूसरे पर अनुराग श्रीर सहानुभूति प्रकट करते हैं। अपनी जाति को वे कभी निन्दा नहीं समभते। भारी से भारी अपराध हो जाने पर भी वे अपने सजातीय भृत्य को कठेार दण्ड देना उचित नहीं समभ्तते। किन्तु हमारे देश में लोग बात बात में विजातीय हैं। चाहे सजातीय नौकर-नौकरानियों का तिरस्कार करते हैं श्रीर कभी कभी चपेटाघात से भी उनकी खबर लेते हैं। मालिकों के अशिष्ट व्यवहार से ही नैाकरें। का स्वभाव क्रमशः बिगड़ जाता है और वे भी अपने मालिकों के साथ छिपे छिपे अशिष्टता का काम करने लग जाते हैं।

स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्याय महाशय के साथ किसी एक सज्जन कुलीन व्यक्ति का घनिष्ठ परिचय था; वे लोगों से कहा करते थे कि उनके यहाँ के नौकर प्राय: कभी कुछ चेारी नहीं करते थे। रुपया-पैसा, या गहना जब कभी कहीं पड़ा पाते थे तब भट वे मालिक के सामने लाकर रख देते थे। एक दिन उनकी गृहिणी उनसे कह रही थी, ''मैं समभती हूँ कि नौकर लोग बालकों की अपेचा भो अधिक दया-पात्र हैं। लड़के बराबर हमारे आपके पास रहते हैं, वे जब जो चाहते हैं, पाते हैं। हम लोग बराबर उन्हें सुखी रखने की चेष्टा करते हैं। वे जब बीमार होते हैं तब हम उनके पास से उठना तक नहीं चाहतीं। नौकर बीमार होने पर कष्ट के मारे अधीर होकर जब बाप बाप कह कर चिल्लाता है तब उसके रचार्थ माँ-बाप थोड़े ही उसके पास आते हैं? उस समय उसके साथ हमीं लोगों को माँ-बाप का सा आचरण करना चाहिए। नौकर पर पूरा विश्वास होने पर तुम बहुत .खुश होते हो तो उसके साथ संदूक की कुखी सौंपते हो, किन्तु वह तुम्हारी दया के भरोसे अपने प्राण तक को तुम्हें सौंप देता है।"

मुखोपाध्याय महाशय के घर में नौकरों का काम बँटा था। सब अपने अपने निर्दिष्ट कामों को बड़ी सुघराई से किया करते थे। उनमें जब कभी कोई बीमार होता था अथवा छुट्टी लेकर घर जाता था तब उसका काम दूसरे नौकर अपनी खुशी से आपस में थोड़ा करके बाँट लेते थे, उसके लिए ख़ास कर दूसरे नौकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी! छुट्टी का वेतन नौकरों का नहीं काटा जाता था। बीमार होने पर दवाई और पथ्यपानी के लिए नौकरों को मालिक की ओर से ख़र्च मिलता था। अपने नौकरों को वे कभी खैराती औषधालय में नहीं जाने देते थे। उनकं यहाँ एक भी नौकर चेर अथवा मिथ्यावादी न

था। स्रपने मालिक के साथ नै। कर सर्वदा निश्छल व्यवहार रखते थे।

जिनकी अवस्था ऐसी नहीं है, जो किसी का विशेष उपकार कर सकें, उन्हें इतना तो ज़रूर चाहिए कि दो मीठी बातें बेाल कर ही दूसरे की आप्यायित करें। "वचने का दरिद्रता "।

#### स्वामित्व

किसी जंगल में चिड़ीमार ने पित्तयों की फँसाने के लिए जाल फैला कर चावल बिखेर दिये। चावल चुगने के लिए कितने ही कवृतर उस जाल के भीतर जाकर बैठे और उसमें फँस गये। जब उसमें से निकलने का कोई उपाय न देखा तब वे कवृतर जाल लेकर उड़े। उन कवृतरों के प्रधान चित्रप्रीव अपने आश्रितों की विपद से छुड़ाने की इच्छा से अपने मित्र हिरण्यक नाम चूहे के पास गया।

दोनों मित्रों में परस्पर प्रिय-सम्भाषण होने के बाद वह चूहा चित्रश्रीव के सम्मुख श्राया श्रीर कुछ देर विस्मित हो कुछ न बेला, ततः पर उसने पूछा—'भित्र ! यह क्या ?"

चित्रप्रीव—''यह हम लोगों के बिना विचारे काम करने का फल है।'' यह सुन कर हिरण्यक चित्रप्रीव का बन्धन काटने की उद्यत हुआ। तब चित्रप्रीव ने कहा—''मित्र, ऐसा न करो, पहले इन आश्रितों का बन्धन काट कर इनकी प्राध-रचा करो, पीछे मेरा बन्धन काटो।''

हिरण्यक ने कहा—''मेरे दाँत कमज़ोर हैं, मुक्समें इतनी शक्ति नहीं जो सबका बन्धन काट सकूँ। अतएव मैं पहले तुम्हारा बन्धन काट कर यथासाध्य औरों का भी वन्धन कादँगा। इन सबें का बन्धन काटते काटते मेरे दाँत विलकुल टूट जायँगे तब फिर तुम्हारा बन्धन कैसे काटूँगा।"

चित्रश्रीव—"मित्र, यह वात तुमने सच कही है। किन्तु पहले जहाँ तक तुमसे हो सके इन्हों का वन्धन काटो, मैं किसी तरह अपने आश्रितों का दु:ख नहीं देख सकता। ये कवूतर विना द्रव्य के मेरे आश्रित बने हैं। अतएव अपना प्राण गवाँ कर भी इनकी रचा करना मेरा धर्म है।"

यह सुन हिरण्यक आनन्द से पुलकित होकर वोलं-''मित्र ! तुम धन्य हो। आश्रितों पर जैसा तुम्हारा वात्सच्य प्रेम है, उस गुण से तो तुम तीनों भुवन का आधिपत्य पाने योग्य हो।" यह कह कर उसने सब कबूतरों के बन्धन काट डाले।

नौकरों के साथ मालिक को जैसा शिष्ट व्यवहार करना उचित है, वैसे ही आश्रयदाता को अपने आश्रितों के साथ करना चाहिए। यह समभ कर कि ये हमारे आश्रित हैं इनके साथ जो चाहेंगे व्यवहार करेंगे, यथेच्छ आचरण करना बड़ा ही अनुचित है। जो तुम्हारा मुँह देख कर धैर्ट्य धारण किये रहता है; जो तुम्हारे हित-साधन के लिए प्राण तक देना चाहता है; जिनको आश्रय देनेही के कारण तुम्हारी प्रभुता सार्थक है। रही है, उन आश्रितों की रचा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। आश्रितगणों की रचा करना जैसा आवश्यक है वैसे ही उनके देाणें का संशोधन करना भी न्यायसंगत है। ग्राश्रित कोई ग्रपराध करे तो उसकी दण्ड देना श्रनुचित नहीं है किन्त निष्कारण आश्रितों को सताना महापाप है। आज-कल ब्रात्सासिमान श्रीर स्वार्थपरता की मात्रा इतनी बढी है कि बात बात में आश्रितगण सताये जाते हैं। अपराध कोई करे पर सज़ा पावेंगे ग्रधीन व्यक्ति ही । ग्रांश्रितों के ग्रसत कार्य पर उपयक्त शासन ग्रीर सत्कार्य पर पुरस्कार इन दोनों को उचित रीति से प्रयक्त होते तो बहुत ही कम देखने में आता है। जो प्रभु शिकसम्पन्न श्रीर उदारचेता हैं. वे ग्रपने ग्राश्रितों को, वे किसी ग्रवस्था में क्यों न हों. संकट से बचाने के लिए अपनी जान तक की कुछ परवा नहीं करते। जिस नीति श्रीर धर्मवल से राजा प्रजागणों का पालन करके राज्यशासन करते हैं: सेनापित सैन्यगणों की रचा में तत्पर रहते हैं, गृहपति परिवार का पालन करते हैं, माँ अपने बचों को पालती है और गृहस्वामिनी अपनी बहू-बेटियों की रचा करती हैं उसी एक नीति श्रीर धर्म के नियम पर सब जातियों में, सब सम्प्र-दायों में, छोटी बड़ी सब शेंगी के मनुष्यों में त्राश्रित जन भी रत्ता पाते हैं। आश्रितों के पालन का व्यवहार पशु-पिचयों तक में भी पाया जाता है। जब वे फुंड बाँध कर जंगल में फिरा करते हैं तब उनमें जो प्रधान की तरह सबके आगे रहता है. उसका ध्यान हमेशा अपने अनुयायियों पर रहता है, विपद् की आशङ्का देखकर वह अपने आश्रित अनुयायियों को छोड़कर भागता नहीं, बल्कि उस समय उसका तेज, साहस, विपद् से उद्धार पाने का कौशल श्रीर श्रपने दल में किसी का अनिष्ट न हो यह सोच कर उस तरफ साकांच दृष्टि रखना, चित्त को चिकत कर देता है। उसकी ऐसी न्यायपरता के साथ भ्राश्रितों की रचा का दृश्य देखकर भ्रानन्द के साथ ही साथ भ्राश्चर्य में डूबना पड़ता है।

न्यायपूर्वक प्रभुत्व करना ही प्रभु का धर्म है। कवूतरों के राजा चित्रशीव की बात जो पहले कही जा चुकी है द्याशा है तुम उसे उपकथा-मात्र न समभ्क कर उससे शिचा शहरा करोगे।

# त्रावृबन श्रीर स्वर्गीय दूत

मियाँ आवृवन हृदय के वड़े ही सच्चे थे। वे सबको समान हृष्टि से देखते थे। एक दिन की बात है, रात में वे सोये थे, आधी रात को जब उनकी आँखें खुलीं तब उन्होंने देखा कि सारे घर में उजाला हो रहा है और उस उजाले में प्रफुल्ल कमल सा एक अत्यन्त सुन्दर देवदूत सुनहरी पुस्तक में कुछ लिख रहा है। आवृवन तो निष्पाप थे। उन्हें ऐसा आश्चर्य हृश्य देख कर ज़रा भी डर न हुआ। उन्होंने निर्भय होकर पूछा—''आप इस पुस्तक में क्या लिख रहे हैं।"

उस देवदूत ने धीरे से उनके कानों में कहा—"संसार में जो लोग ईश्वर की हृदय से प्यार करते हैं मैं उन्हीं लोगों के नाम इस बढ़ी में लिखता हूँ।"

ग्रावृबन ने कोमल स्वर में कहा-''क्या मेरा नाम भी लिखा है ?" देवदूत ने हँस कर कहा-''नहीं।"

तब आवृबन ने विनयपूर्वक कहा—''नहीं लिखा है तो इतना लिख ली, आवृबन स मनुष्यों की अपनाही सा जान कर प्यार

करता है।" यह सुनकर देवदूत अलचित हो गया। हाय, आबू-बन का नाम उस पुस्तक में न लिखा गया! दूसरी रात वह देव-दूत फिर आबूबन के पास अपना तेज प्रकाश करता हुआ आ पहुँचा। उसने वह सुनहरी बही आबूबन की नज़र के सामने रख दी। आबूबन ने देखा, जितने महात्माओं के नाम उस बही में लिखे थे सबसे पहले आबूबन का ही नाम लिखा था। यह देख कर आबूबन के आनन्द की सीमा न रही।

क्या तुम लोग आवृबन के इस पिवत्र चरित्र से कुछ शिचा-लाभ न करोगे ? मनुष्य-मात्र को हृदय से प्यार करना सीखे। । जो सब मनुष्यों को प्यार करता है वह ईश्वर का प्यारा होता है।

# चैाथा परिच्छेद

रोगशोकपरीतापबन्धनव्यसनानि च । स्रात्मापराधवृत्तार्णां फलान्येतानि देहिनाम् ॥ १ ॥

भावार्थ-रोग, शोक, सन्ताप, बन्धन श्रीर दुःख ये सब मनुष्यों के श्रपने श्रंपराधरूपी वृत्त के फल हैं॥ १॥

स्वयं न खादनित फलानि वृत्ताः

पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः।

धाराधरा वर्षति नात्महेतोः

परापकाराय सतां विभृति:।। २।।

वृत्तों के फल, निद्यों का जल, मेच की वृष्टि—जैसे ये चीज़ें स्वार्थ-सुख के लिए नहीं होतीं वैसे ही सज्जनें का धन श्रपने सुख-भाग के लिए न होकर दूसरों के उपकार के ही लिए होता है।। २॥

दानाय लच्मी: सुकृताय विद्या

चिन्ता परब्रह्मविनिश्चयाय।

परोपकाराय वचांसि यस्य

वन्यस्त्रिलोकीतिलकः स एकः ॥ ३॥

जो धन को दान-निमित्त, विद्या को धर्म-निमित्त, चिन्ता को ब्रह्म-विचार के निमित्त श्रीर वाणी को दूसरों के उपकार-निमित्त समक्त कर चरितार्थ करते हैं वे संसार में किससे पूजित नहीं होते ? ॥ ३ ॥ बित्ते त्यागः चमा शक्तौ दुःखे दैन्यविद्दीनता। निर्दम्भता सदाचारे स्वभावाऽयं महात्मनाम् ॥ ४॥

धन रहते दान, शक्ति रहते चमा, विषद में धैर्य श्रीर सदाचार में निरिभमानिता वही दिखळाते हैं जो महात्मा हैं॥ ४॥

> सत्पूरुषः खल्ल हिताचरशैरमन्द-मानन्दयत्यखिललोकमनुक्त एव । ग्राराधितः कथय केन करैरदारै-रिन्दुर्विकासयति कैरविश्वोकुलानि ॥ ५ ॥

जो सज्जन हैं वे बिना कहे ही श्रपने उदार चिरत्र से सबको श्रानन्द देते हैं। द्विजराज [चन्द्रमा] से किसने कब प्रार्थना की जो वह श्रपनी सुधामयी किरणों से श्रातपतप्त कुमुदिनी के हृदय का परिताप हरण करके उसे प्रफुद्धित करता है।। १॥

#### भद्र मनुष्य

सांसारिक मनुष्यों को अनेक प्रकार के सामाजिक और राजकीय नियम पालन करने होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के साथ आचार-व्यवहार करना होता है। संसार में रह कर कोई यह चाहे कि हम सदा हर एक काम मीठी बातों से या विनय से ही सम्पन्न कर लेंगे यह हो नहीं सकता। मनुष्य एक-दम कोधहीन, शान्त, विनयी और कोमल-हृदय होकर रहेगा यह नहीं हो सकता। और ऐसा होकर सर्वदा रहने ही से यदि कोई अपने को सचरित्र, शिष्ट या कर्तव्य-परायण मान ले, सो मी नहीं। समय के अनुसार कोमलता या कठोरता का

व्यवहार करना समुचित है। मान लो, तुम कहों जा रहे हो। रास्ते में तुमने देखा कि एक बलवान पुरुष के द्वारा एक दुर्वल मनुष्य सताया जा रहा है अथवा कोई असहाया अवला डाकू से अभिभृत होकर आधी रात में सहायता के लिए रे। रोकर पुकार रही है। ऐसे समय में यदि तुम चमाशील होकर उस बलवान के अत्याचार पर कुछ न बोलो, उस अनाथिनी अबला को संकटअस्त देख उसकी कातर-प्रार्थना पर ध्यान न देकर अपनी शान्तशीलता प्रकट करे। तो जान लो कि तुम निस्सन्देह कायर हो, तुम्हारी वह चमाशीलता, और शान्त स्वभाव ही तुम्हारे चरित्र को कलङ्कित कर रहे हैं। किन्तु उस हृदयद्रावक दुर्नीत व्यवहार को देख कर यदि तुम्हारा रक्त गरम हो उठे, चमा की जगह कोध उत्पन्न हो और उपेचा की बात न सोच कर उस असहाय की सहायता के लिए उद्यत हो जाओ तो तुम यथार्थ में सत्पुरुष कहलाओं।

क्रोध, चमा, दया, शासन, विनय, अपेचा आदि सभी समय के अनुसार व्यवहार्य हैं। जो लोग समाज में सम्भ्रान्त या भद्र गिने जाते हैं उन्हें इन सब गुणों को उचित रीति से व्यवहार में लाना चाहिए।

युरोप देश में पहले "नाइट" उपाधिधारी एक सम्प्रदाय था। दुष्टों का दमन करना ही उसके जीवन का प्रधान लच्य था। ये लोग ग्रम्ब-शम्ब से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ कर विपद्-ग्रस्त नरनारियों के उद्घारार्थ बराबर इधर-उधर घूमा करते थे। नाइट-सम्प्रदाय के सभी लोग सुशिचित, उच्चवंशोद्भव ग्रीर रण-कौशल में

एक से एक बढ़े चढ़े थे। वे अबलागणों को देवता की तरह मानते थे। इन नाइट-सम्प्रदाय के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की शूर-वीरता श्रीर साधुता के कितने ही दृष्टान्त युरोप के इतिहास में पाये जाते हैं। नाइट लोग केवल अपने बाहुबल से विख्यात हुए थे यह बात नहीं है; वे लोग राजभक्ति, साहस, बल, युद्ध-कैशिल, बालक और स्त्रियों के प्रति स्तेह और श्रद्धा, पीड़ित व्यक्तियों का पत्तावलम्बन, श्रद्धाचारियों के साथ युद्ध-तत्परता श्रीर पराजित शत्रुद्यों पर दया, बन्धुवर्गीं पर विश्वस्तता, सत्यवादिता श्रीर चरित्र की निर्मलता स्रादि अनेक सद्गुणों के अधिकारी होकर प्रसिद्ध हुए थे। ये लोग 'नाइट' अर्थात् शूर कहला कर देशमान्य हो रहे थे । अब ऐसे बहुगुणान्वित पुरुषों का कोई विशेष सम्प्रदाय न रहने पर भी कितने ही परोपकारी कर्तव्य-परायण सम्भ्रान्त व्यक्ति विशेष सम्मानसूचक नाइट उपाधि से भूषित किये जाते हैं। इन दिनों सरकार की सुविचार-पद्धति श्रीर सुशासन-प्रणाली के कारण दुर्हों की दवाने के लिए शूरसम्प्रदाय की श्रावश्यकता न रही इसी से वह सम्प्रदाय उठ गया। किन्तु जो सम्भ्रान्त हैं, जो समाज के सुधारक हैं, उन्हें उक्त सम्प्रदायवाले की गुणावली अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो लोग कर्तव्य-परायण हैं, साहसी हैं, दुखियों के सहायक हैं, बन्धुवत्सल हैं, चमाशील हैं, सचरित हैं ग्रीर सत्यवादी हैं वे ही यथार्थ में सम्भ्रान्त वा भंद्र कहलाने योग्य हैं। एक विख्यात लेखक ने कहा है कि सम्भ्रान्त होने के लिए श्रच्छे कपडे या विलास की सामग्री त्र्यावश्यक नहीं है। भड़कीली पोशाक या बाहरी सजावट की सुन्दर

स्वभाव नहीं कहते। भद्र मनुष्य कहने से इवना अवश्य समभाना होगा कि वे शान्त, विनयी, सज्जन ग्रीर उदार हैं। इस सिद्धान्त से कौन भद्र है ग्रीर कौन अभद्र है इसका निर्णय सहज ही में हो सकता है। मनुष्यों के स्वभाव का परिचय उनकी बोली ग्रीर ज्यवहारों से पाया जाता है। केवल बाह्याडम्बर देख कर कोई किसी के स्वभाव को जल्दी नहीं परख सकता। क्योंकि बहुत से लोग ''करतब वायस भेष मराला" के ही चरितार्थ करनेवाले है। भद्र पुरुषों के लिए स्वार्थ परता से बढ़ कर ग्रुणोत्पादक अपराध दूसरा नहीं है। सुजनता या शिष्टता का ही नाम भद्रता है। सज्जन, शिष्ट, सभ्य, साधु ये सब भद्र के ही पर्य्यायवाचक शब्द हैं। इनमें किसी एक शब्द के अधिकारी होने ही से शिष्टवाची सभी शब्दों पर उनका अधिकार पहुँच जाता है। अशिष्टता के जितने कार्य हैं उनमें सबसे ग्रुणित स्वार्थ परता ही है। मानों शिष्टता ग्रीर स्वार्थ-परता में परस्पर विरोध है।

रेभरेंड चार्ल्स किंस्ली ने कहा है—''यदि ईश्वर से पाये हुए गुणों की एक ही साथ नष्ट करना चाहो, यदि तुम अपने ऊपर कष्ट उठा कर दूसरे को दुःखी करना चाहो तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सुगम मार्ग बता देता हूँ—तुम स्वार्थी हो जाओ, स्वार्थी होने से तुम्हारा अभिलाष पूर्ण होगा। दूसरे प्रकार का दुर्व्यवसाय करने की कोई ज़रूरत न रहेगी। इसी एक स्वार्थता में सभी दुर्व्यवसाय भरे हैं। तुम अपने मन में एक बार सोच कर देखी—तुम्हें लोगों का कहाँ तक सम्मान करना चाहिए, और तुम्हारे विषय में उन लोगों की क्या धारणा है। इन सब बातों को

जब तम अच्छी तरह सोचेगे तब तुम्हें किसी में लेश भर सुख या सन्तेष न मिलेगा । ' नि:स्वार्थपरता के कामें। में भी लोग अपने हिताहित की बात सोच लेते हैं। वे यह क्यों नहीं सोचते कि इम लोग दूसरे के लिए जा कर्तव्य समभते हैं वह अपने लिए भी वैसा ही समभें। जिन कामीं की हम अपने लिए सुखद न समभें उन्हें दूसरों के लिए भी न समभें। इन दोनों प्रकार के कर्तव्यों में एक की अवहेला करने से दूसरे की अवहेला स्वत: होती है। जब तक दूसरेका उपकार अपना ही उपकार सान कर न करोगे, दूसरे का दु:ख अपना दु:ख न मानेगे तब तक निःस्वार्थ-परता का उच्च पद प्राप्त न कर सकीगे। हम लोगों की अपने शरीर श्रीर मन की रत्ता बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। इन दोनों की रत्ता के साथ ही साथ सत्कर्म का साधन हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है। महर्षिगण जिन सब कामें। के करने का उपदेश देते हैं, शरीर स्वस्थ रहने ही पर उन कामेां को कोई कर सकता है। शरीर की ऋस्वस्थता में ठीक ठीक नियम का पालन नहीं होता। अतएव शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहना भी आवश्यक है। कैसे ही बड़े विद्वान क्यों न हों, ग्रत्याचार के निवारण का सामर्थ्य न रख कर उपदेश-मूलक सुन्दर सुन्दर श्लोकों को बार बार पढ़ा करें ते। उससे सामाजिक कर्तव्य की रचा नहीं होगी। यहाँ ग्रस्याचार के निवारण के लिए उपयुक्त शक्ति की त्रावश्यकता है। दुर्वल मनुष्य प्रायः स्वभाव के रूखे ग्रीर कठोर-भाषी हुन्ना करते हैं। उनका सङ्कीर्ण हृदय अच्छे कामीं की ग्रेगर प्रवृत्त नहीं होता। उनका दुईम्य मनेावेग उनकी बोली ग्रीर कण्ठ-स्वर से

तुरंत व्यक्त हो जाता है। ऐसे खभाव के मनुष्य कभी कभी भद्रता की सीमा पार करके पीछे स्नापही लिजित होते हैं।

अनेक कारणों से मनुष्य को आत्मरचा की ओर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। औरों का उपकार और अपनी रचा इन दें। कामों के लिए दैहिकबल की बड़ी आवश्यकता है। जीवन अल्प-कालीन है। और यह शरीर अनित्य है इसमें सन्देह नहीं; किन्तु यही सोच कर यदि शरीर की रचा न की जाय तो इस शरीर से दूसरे का उपकार कैसे हो सकता है। परेपिकार करने, बहुइता, और बहुदर्शिता प्राप्त करने तथा प्रकृतिदेवी की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए अपनी रचा करना आवश्यक है। यदि जन्म लेकर और सांसारिक व्यापारों को देख कर तुम बहुदर्शिता नहीं प्राप्त कर सके, लोगों का कुछ उपकार न कर सके ते। फिर जीवन धारण करने का क्या प्रयोजन ? मनुष्य-जन्म लेने का क्या फल ?

श्रीरामचन्द्रजी ने जब विजयलाभ किया तब रावण की माँ निकाष को भागते हुए देख कर कहा था— "ग्रारी बृढ़ी, तुमने इतना पुत्र-शोक पाया, श्रापने पौत्र, प्रपौत्रादिकों की मृत्यु देखी तब भी तुम्हें श्राब तक श्रापने जीवन का मोह बना ही है ?" यह सुनकर निकाष ने कहा— "महाराज, मैं प्राण के मोह से श्रात्मरचा नहीं करती, तुम्हारी श्रीर भी श्रमानुषी लीला देखने की लालसा है। जब जीती रहूँगी तब तो देखूँगी।"

शरीर-रचा की ही ग्रेगर विशेष मने।योग देकर मानसिक उन्नति की ग्रेगर ध्यान न देना भी ठीक नहीं। स्वास्थ्यरचा नितान्त ग्राव-

श्यकीय है इसमें ता कोई सन्देह ही नहीं, किन्तु खास्थ्यरचा की अपेचा भी अधिक प्रयोजनीय है चरित्ररचा। बिना मानसिक बल पाये चरित्र की रचा हो नहीं सकती, अप्रतएव शारीरिक बल के साथ ही साथ मानसिक बल भी प्राप्त करना चाहिए। संसार में त्रामद खर्च के हिसाब पर सूच्म दृष्टि रखनेवाले लोंग बहुत हैं, पर स्वास्थ्यरचा पर दृष्टि देनेवाले लोगों की संख्या ऋल्प है । प्रथम श्रेगी के लोग (देहाभिमानी) बड़े ही स्वार्थी होते हैं, वे अपने हानिलाभ की चिन्ता में ही जीवन व्यतीत करते हैं। उनका हृदय ऐसा सङ्कोर्ण होता है कि वे सामान्य कारण की बातों में भी सुख-दु:ख पाये बिना नहीं रहते । थोड़े ही में उन्हें त्राकाश-पाताल का अनुभव होने लगता है। बात बात में उन्हें विपदस्थ होने का भय बना रहता है। दूसरी श्रेणी के लोग स्वास्थ्यपूर्वक रहने में सुख श्रीर किसी तरह का गड़बड़ होने पर दु:ख का श्रनुभव करने लगते हैं। उनके मन में दिन रात यही चिन्त। बनी रहती है कि हम नीरांग कैसे होंगे, हमारे शरीर में कान्ति श्रीर तेज की वृद्धि कैसे होगी, हमारा जठराम्नि तीत्र कैसे होगा और कैसे हम विलिष्ट होंगे। ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ती है स्रों स्रों उनके मन की चिन्ता भी बढ़ती जाती है। कोई रोग उन्हें दबा न ले इसका भय उनके जी में हमेशा बना रहता है। इस श्रेगी के लोग श्रीरों के सुख-दु:ख पर ध्यान न देकर अपने शरीर को पुष्ट रखना छीर आराम से रहना ही कर्तव्य की इतिश्री समभते हैं। उनकी धारणा है कि ईश्वर ने सांसारिक सुख भागने ही के लिए उन्हें मनुष्य बनाया है । इसी से दिन रात वे अपने सुख के लिए हाय हाय करते हैं। ये

सब संसार के त्रानिष्टकारी कामिकेङ्कर, स्वार्थलोल्लप लोग यह नहीं जानते कि मनुष्यता किसे कहते हैं। इन लोगों के क़रुचिपूर्ण दृष्टान्त से कितने भोले भाले नर-नारीगण ठगे जाते हैं इसकी संख्या नहीं । संसार में धन श्रीर प्राण दोनों रचणीय हैं । यथा-साध्य इनकी रचा करनी ही चाहिए, किन्तु धन-संग्रह में ही जीवन को समर्पण कर देना अथवा अनित्य शरीर के सखसाधन में ही बराबर लगे रहना ईश्वर की आज्ञा के अनुकल नहीं है। जो चगुस्थायी है उस पर विशेष ध्यान न देकर जो चिरस्थायी है. जो अविनाशी है उसी पर विशेष ध्यान देना और उसे पाने के लिए सयत्र होकर अपना तन मन धन अर्पण करना उचित है। जो लोग स्थायी ऐश्वर्य के लिए चणभंगर शरीर श्रीर चञ्चला लच्मी का मोह नहीं रखते वे देवत्व प्राप्त करके महाधन के अधिकारी होते हैं। सचरित्रता ही चिरस्थायी ऐश्वर्य है। चरित्र की उन्नति से सब प्रकार की उन्नति होती है न्नीर चरित्र बिगड़ने से सभी बातें विगड जाती हैं। सारी अवनति और अमङ्ख की जड दश्चरित्रता ही है। चरित्र नष्ट होने से सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। चरित्र को सुरचित रख के ही कोई ग्रपनी खास्थ्यरचा ग्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। जिनका चरित्र श्रच्छा है वे भद्र हैं. श्रीर श्रभद्र वहीं हैं जो सचरित्र के विरुद्ध श्राचरण करते हैं।

#### सत्साहस

श्रीमान् श्रादिनाथ सेन, ढाकाप्रदेश के भूतपूर्व स्कूल इन्स्पेक्टर स्वर्गीय रायसाइव दीननाथ सेन के पुत्र थे। एक दिन की बात है वे वालकों के साथ किकेट खेल रहे थे। खेलने की जगह के पास ही एक कुश्राँ था। श्रकस्मान एक तीन वर्ष का बालक उस कुएँ में गिर पड़ा। श्रादिनाथ बाबू उस लड़के की पानी में डूबते हुए देख कर श्रपने प्राण का मोह न करके उसके उद्धारार्थ कुएँ में कूद पड़े। श्रन्यान्य बालकों ने कट पट कुएँ में एक रस्सी गिराई। श्रादिनाथ ने एक हाथ से लड़के की पकड़ा श्रीर दूसरे हाथ से डोरी पकड़ी। लड़के रस्सी खींच कर उन्हें बाहर निकालने लगे। उनके कुछ दूर पानी से ऊपर श्राने पर रस्सी टूट गई श्रीर वे लड़के की लिये ही फिर कुएँ में गिर पड़े। वे तैरना जानते थे। लड़के को एक हाथ से उपर उठा कर दूसरे हाथ से पानी पर तैरने लगे। लड़कों ने कटपट एक श्रीर मोटी रस्सी लाकर कुएँ में लटकाई। उस रस्सी के सहारे श्रादिनाथ बाबू उस लड़के को लिये हुए कुएँ के बाहर निकल श्राये।

श्रीमान् श्रादिनाथ वाबू ने जलमग्न बालक को बचाने के लिए श्रपने जीवन की परवा न की। यह श्रच्छा दृष्टान्त सभी को श्रनुकरण करने योग्य है। हम श्राशा करते हैं, युवक-गण श्रादिनाथ बाबू के इस उपयुक्त साहस को न भूलेंगे श्रीर किसी को विपदस्थ होते देख यथासाध्य उसे उस विपद् से उद्धार करने की चेष्टा करेंगे। (संजीवनी) इस तरह की भी कितनी ही बाते सुनी श्रीर देखी गई हैं। किसी के मकान में श्राग लगी है। हवा खूब तेज़ी से बह रही है। बात की बात में श्राग ने चारों श्रोर से मकान की घेर लिया है। ऐसे प्राण-संकट की जगह भी कितने ही दयावान लोगों ने साहस-पूर्वक मकान के श्रन्दर घुस कर मृत्यु के मुँह में पड़े हुए स्त्री-पुरुषों के प्राण बचाये हैं। यही सब सत्साहस के उदाहरण हैं। श्रमत् साहस करनेवाले लोगों की कमी नहीं, किन्तु इस प्रकार सत्साहस करनेवाले लोग विरले ही हैं। प्रबल धर्म श्रीर नैतिक बल के द्वारा ही मनुष्यों के हृदय में ऐसे श्रच्छे साहस के काम करने की प्रेरणा होती है।

जो लोग सैकड़ों विझ-बाधाओं को पार कर, स्वार्थ को जला-श्वलि देकर, लोकलज्जा ग्रादि कुसंस्कारों का कुछ भय न करके न्याय ग्रीर सत्य के रचार्थ सर्वदा मुस्तैद रहते हैं उन लोगों को बहुत कुछ सत्साहस करना पड़ता है।

# परोपकार

विना प्रेम के उदय से कोई सच्चे परेापकार की वृत्ति धारण नहीं कर सकता। किसी का निरपेच होकर उपकार करना ही सच्ची उदारता है। यह सोच कर किसी का उपकार करना कि मैं उपकार करता हूँ तो वह भी मेरा उपकार करेगा, स्वार्थ से ख़ाली नहीं कहा जा सकता। ऐसे उपकार को विश्वक्वृत्ति कहना अनु-चित न होगा। सत्कर्म करने से जो हृदय में एक प्रकार का अली- किक आनन्द उत्पन्न होता है उस आनन्द का उपभोग ऐसे मतलवी उपकारी लोग नहीं कर सकते। अनुराग पर ही यह सारा
संसार ठहरा है। यह अनुराग सन्तानों पर गुरुजनों के ऊपर,
बन्धुबान्धवों के साथ और ईश्वर के प्रति स्तेह, श्रद्धा, प्रण्य,
प्रेमभक्ति इत्यादि के भिन्न भिन्न नाम से व्यवहृत है। अनुराग का
जव अभाव होता है तभी मन में मिलनता, ईर्ब्या, द्वेष, दु:ख और
आर्तनाद आदि अनिभलित देश आ आकर एकत्र होते हैं।
मनुष्यों के हृदय में अनुराग ही जीवन का सुख और प्रफुल्लता का
भाव प्रकट करता है। दूसरे की अपने वराबर समभने से और शत्रु
को मित्र करके मानने से लोग वन के पशु, पची और हिंस्न
जन्तुओं को भी मित्र बना सकते हैं। कष्ट से भरे हुए संसार को
सुख का स्वर्ग बनाने के लिए एक-मात्र अनुराग चाहिए। जो
अनुराग पाकर भी उसका उचित उपयोग करना नहीं जानते उन्हें
अनुराग का वास्तविक सुख नहीं मिलता।

## वह मनुष्य नहीं देवता है

जो नित पर हित निरत रहि, करें सभी सों प्रेम।
गिनें न निज सुख दुःख को, यहैं जासु व्रत नेम।। १।।
जो चित में सोचत रहत, पर उपकृति की बात।
भेद-बुद्धि तजि भूलि हू, करत न पर-क्रमिघात।।२।।
दया राखि सब जीव पै, करि सबको उपकार।
मधुर बचन भाषत सदा, तोषत करि सत्कार।।३।।

विनय दया ग्रह प्रेम से, जासु हृदय भरपूर। नहिं मनुष्य वह देवता, गहहु तासु पद धूर॥ ४॥

# नैतिक बल श्रीर बड्पन

सत्साहस के साथ नैतिक वल का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इन दोनों को कोई अलग अलग नहीं कर सकता। जहाँ नैतिक बल है वहीं सत्साहस है। अतएव सत्साहस को नैतिक वल के अन्तर्गत मानना होगा। नैतिक बल भद्रता का चिह्न है। कोई अच्छे कुल में ही क्यों न उत्पन्न हो, यदि वह नैतिक वल से विहीन है तो समाज में वह अभद्र गिना जाकर निन्दास्पद समभा जाता है। हम लोग अपने जीवन में एक भी सत्साहस का सुयंगा न पाने पर भी नित्य के अनुष्ठित छोटे छोटे कामों में ही नैतिक बल को चरितार्थ करने लगते हैं। उन्हीं के अनुरूप हम लोगों के चरित्रगत जीवन गठित होते हैं। किन्तु सचे नैतिक बल का जिनके पास अभाव है वे सभ्य समाज में अनादरणीय समभो जाते हैं। कोई सुन्दर शरीर, चटकीली पेशाक, उच वंश और प्रचुर धन आदि अनेक गुणों से भी नैतिक बल का मुकाबला नहीं कर सकता।

धर्म और नैतिक बल के अनेकानेक दृष्टान्त हमारे पौराणिक इतिहास में वर्णित हैं। उन सबों को केवल पुराण की कहानी-मात्र करके ही न समभो। आज-कल के लिए तो वे सब दृष्टान्त अस-म्भव हो रहे हैं किन्तु हमारे देश में अब भी इस गुण का एक-दम अभाव नहीं हो गया है। अब भी कितने ही महान पुरुष, सत्य, न्याय श्रीर कर्तव्य का पालन कर उन पौराणिक दृष्टान्तें को प्रमाणित कर रहे हैं श्रीर तुम लोगों की श्राँखों के सामने श्रादर्श-स्वरूप श्रपने चिरत्र को छोड़े जा रहे हैं। तुम लोगों को उस वीरसिंह नामक गाँव के पुरुषिंह की बात याद होगी। नैतिक बल के लिए वे तुम लोगों के श्रवश्य श्रादर्शस्थल हैं। नैतिक शिक्त की बंदौलत ही वे मनुष्यता के उच्चतम श्रासन के श्रधिकारी हुए श्रे। श्राज-कल जो विद्यासागर महाशय के पवित्र नाम का स्मरण श्रीर उनकी प्रतिमूर्ति की पूजा सामाजिक लोग हृदय से कर रहे हैं इसका कारण वही श्रसाधारण नैतिक बल जानना चाहिए। तुम लोगों को इस पुस्तक में विद्यासागर महाशय-प्रभृति श्रनेक महात्माश्रों के चिरत का उल्लेख जगह जगह देखने में श्रावेगा।

सर्वजन-मान्य महामहिम देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने जब अपने पिता के प्रतिष्ठित ''कारठाकुरकम्पनी'' नामक सुप्रसिद्ध महाजनी कोठी का आधिपत्य प्राप्त किया, तब उनकी देख-भाल से कोठी का कार-बार ठीक ठीक चलने लगा। कुछ दिन के लिए वे कोठी छोड़कर अन्यत्र गये। उनके पीछे कर्मचारियों की असावधानी और सुस्ती से कोठी का काम गड़बड़ा गया। आमद कम और ऋण बढ़ने लगा। कोठी का काम यहाँ तक बिगड़ गया कि पानेवाले लोगों के हुंडी के रुपये भी यथासमय देना कठिन हो उठा। इससे के।ठी की गर्यादा जाती रही और व्यापार भी ढीला पड़ गया। आख़िर हिसाब करने से जाना गया कि कोठी लगभग करोड़ रुपये की देनदार हो गई है। पानेवाले महाजन यह ख़बर पाकर सोच करने लगे। कितने ही तो हताश हो पड़े। देवेन्द्रनाथ ठाकुर उस समय युवा थे। उन्होंने अपनी अवस्था, पाने-वालों की भ्रवस्था भ्रीर वाणिज्यव्यवसाय के मानमहत्त्व की सभी बातों पर दृष्टि दी। यह करोड़ रुपया ऋगा उनके पिता का किया था, यह भी उन्होंने जाना। वे पिता के उत्तराधिकारी सूत्र में बद्ध हो चुके थे। ऋण चुकाते हैं तो उनकी सारी सम्पत्ति उनके हाथ से चली जाती है ग्रीर वे दरिद्र की मण्डली में गिने जाते हैं। एक तरफ उनके ऐश्वर्य के मध्याह समय में सर्वस्व लुप्त होने की सम्भावना और दूसरी तरफ अपने धन को दवा रखने से कितने ही निरपराध महाजनों के सर्वनाश होने का भय। उनके सलाह देनेवाले लोग वैसे ही थे जो म्वार्थ-साधन को ही मुख्य बतला रहे थे। किन्तु न्यायशील ग्रीर कर्तव्य-निष्ठ देवेन्द्र बाबू ने सबके सामने संकल्प किया कि "कोठी के स्वत्व के साथ मैं अपना सर्वस्व देकर भी पितृ-ऋण का परिशोध करूँगा।" उनके जीवन की इस तरह की अपनेक घटनाओं में यह भी एक है। सांसारिक लोग किसी प्रकार का प्रलोभन देकर उन्हें पथच्युत नहीं कर सके, स्वार्ध की महिमा गाकर उनके मन की विचलित नहीं कर सके। जिन कामों को उन्होंने श्रेष्ठ समभा, उनके अनुष्ठान में त्र्यापने कभी पैर पीछे न किया। धनवान के घर जन्म लेकर, बड़े लाड-प्यार से सुखपूर्वक पाले जाकर ग्रीर स्वयं श्रतुल ऐश्वर्य का अधिकार पाकर भी जिन्होंने संसार के आपातरमणीय सैकड़ों सुख-प्रलोभन को तुच्छ गिन कर जीवन के श्रन्तिम समय तक श्रपने पवित्र चरित्र की रचा की; कहा उनका नैतिक बल कैसा असा-THE UNIVERSALE I. धारण था ?

बूसरे का जो कुछ बाक़ो है और यथार्थ है, उसे दे डालने में अपनी हानि होते देख कर भी जो दे देना ही उचित समभते हैं; जो किसी प्रकार का अनुचित काम करके परीचा के समय अशुभ परिणाम का भय न करके अपना अपराध स्वीकार करते हैं; वे बालक हों चाहे बुद्ध हों, नैतिक बल और अच्छे आचरण से जनसमाज में अवश्य उच्चासन के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति नैतिक बल से बलवान हैं वे लोकनिन्दा, लोकल्जा, उपहास आदि कुसंस्कार के बन्धन को तोड़ कर संकीचरहित हो प्रकाश्यरूप से लोकोपकारी सत्कर्म का अनुष्ठान करते हैं। कभी कभी ऐसी घटना हो जाया करती हैं। जब कितने ही व्यक्ति अपना नैतिक बल प्रकाश करने में संकुचित हो पड़ते हैं और अपनी मर्यादा की हानि होने के भय से बुधा डरने लगते हैं तब कोई महान पुरुष अपने असाधारण नैतिक बल से उन व्यक्तियों के भय को दूर कर देता है। जगद्विख्यात महाधनी दानवीर एन्ड्रू कार्नेगी के बड़प्पन की बात किससे छिपी है ?

कार्नेगी की अतुल सम्पत्ति की एक-मात्र उत्तराधिकारिणी थी उसकी भतीजी न्यान्सी। न्यान्सी ने अपने चचा के गाड़ीवान् हिवार के प्रेम में आसक्त होकर उसे पति बनाना चाहा। संसार के सर्वसाधारण लोग न्यान्सी के इस अयुक्त विवाह से क्या कहेंगे? किन्तु कार्नेगी को यह सुन कर कुछ क्रोध या खेद न हुआ। उसने प्रकाश्यरूप में कहा, "मेरा भूतपूर्व गाड़ी हाँकनेवाला हिवार अत्यन्त सचरित और सुशील युवक है। इस कारण मेरी भतीजी न्यान्सी यदि उसके साथ ब्याह करेगी तो हम लोगों को इसमें कोई ग्रसन्तेष न होगा। बल्कि न्यान्सी किसी गुणहीन ड्यूक से विवाह न कर ऐसे गुणवान युवक को पित वनाना चाहती है यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। " उच्चवंशोद्भव धन कुवेर कार्नेगी का यह नैतिक वल कुछ साधारण नहीं है।

महात्मा कृष्णदास पाल का नाम बहुतों ने सुना होगा। ये सच्चे खदेशहितैषी, उदार, साधु प्रकृति के मनुष्य थे। साधारण श्रवस्था से इतनी बड़ी उन्नति करते श्रीर दिरद्र के सन्तान की इस पकार देशमान्य होते देख किसे अचम्भा न होगा ? उनके सदृश भद्रपुरुष बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ये महात्मा अपनी जाति के समाज में, ऋँगरेज़ों के समाज में, बड़े लाट साहब की कौंसिल में भ्रीर अपने बन्धु-वर्गों की सभा में, सभी जगह समभाव से सम्मानित ग्रीर पूजित थे। ग्रव भी इस बात की चर्चा लोगों में चलती है। एक दिन एक ऊँचे दर्जे का कर्मचारी ग्रॅंगरेज़ (सरकारी नौकर) कृष्णदासजी से मिलने उनके घर पर स्राया। इस समय कृष्णदास अन्दर हवेली में थे। उनके वृद्ध पिता मामूली कपड़े पहने घर के बाहर वैठे थे। यह सरकारी नौकर घोड़े पर चढ़ के श्राया था। घर के सामने सामान्य कपड़े पहने वृद्ध की देख कर उसने उन्हें घर का कोई एक भृत्य समभ्क कर घोड़े की लगाम पक-डने को कहा । बुद्ध उसकी बात पर कर्ग्यपात न करके कृष्णदास की ऊँचे स्वर से पुकारने लगे। महात्मा ऋष्णदास ने पिता के अपमान की बात जान कर फट-पट दबे पाँव बाहर आकर उस अँगरेज़ से समभ्ता कर कहा—''महाशय, ये हमारे पिता हैं।" यह सुन कर वह राजकर्मचारी ग्रॅंगरेज़ ग्रस्टन्त ग्रप्रतिभ होकर

कृष्णदास और उनके पिता के निकट बार बार चमा के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला—"कृष्णदास बाबू, स्राप नैतिक बल और उदारता के कारण यथार्थ में ही पूज्य हैं।"

#### सम्मानरचा

अपने से उच्चपदस्थ व्यक्तियों का सम्मान करना ते। शिष्टाचारी भद्र मनुष्यों का कर्तव्य है ही; किन्तु अपने से न्यून-पदस्थित या अधीन व्यक्तियों के उपयुक्त मान का पालन करना भी विशेष सौजन्य का चिह्न है। जो सच्चे शिष्टाचारी हैं वे सबका उचित सम्मान करते हैं। अभद्रता का काम करके वे कभी किसी का जी नहीं दुखाते। कितने ही लोग अपने अधीन व्यक्तियों से यथोचित सम्मान न पाने पर अपने को अपमानित समभते हैं। किन्तु जिन लोगों से वे ऐसे व्यवहार की आशा करते हैं, वे लोग भी अच्छे कुलशील के हैं और अपना उचित आदर चाहते हैं, इस पर वे ध्यान नहीं देते। इससे प्रकट हुआ कि जो अपने अधीन लोगों से सम्मान पाना आवश्यक समभते हैं उन्हें उनकी सम्मान-रन्ता के अपर भी ध्यान रखना चाहिए।

ऐसे लोग भी बहुत हैं जो समाज में अपने को भद्र कह कर परिचय देते हैं और अपने कुलशील, मान-महत्त्व को बहुत बड़ा मानते हैं और दूसरे पर प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। अपने सम्मान पाने का अनेक प्रयत्न करने पर भी जब उनका कोई सम्मान नहीं करता तब वेसर्वसाधारण के निकट हास्यास्पद होते हैं। सब लोग उनकी हँसी उड़ाया करते हैं। जो लोग दूसरे की छोटा समक्त कर आप उच्चतम होना चाहते हैं और दूसरे का अपमान करके अपनी मान-रक्ता का अभिलाघ रखते हैं वे इस मनुष्य-प्रकृति के सम्बन्ध में नितान्त अनिश्च हैं। उच्च अेशी की शिचा का अभाव, दूसरे के अभ्युद्य की असहिष्णुता, हिंसा और द्वेष आदि नीच प्रकृति की प्रवृत्ति ही इस अनिभन्नता का कारण कही जा सकती है। ऐसे क्रूर लोग सचे माननीय लोगों का भी सम्मान नहीं करते, साधारण लोगों की तो कुछ बात ही नहीं। इन बातों से ये नीच प्रकृति के मनुष्य आप ही अपनी छुटाई की प्रमाणित करते हैं। मान्य व्यक्ति को सम्मानित करने से जो अपना महत्त्व बढ़ता है, यह बात उनके ध्यान में नहीं आती। उनके अधीन लोग विशेष विद्या, बुद्धि और धन न पाकर भी भद्र सन्तान हैं, इस बात को वे मूल करके भी नहीं सोचते। तुम लोग यदि अपने को मान्य बनाना चाहो तो मान्य व्यक्ति की सम्मानरचा करने में कभी आलस्य न करे।

इस विषय में कलकत्ता हाईकोर्ट के मूतपूर्व जज स्वनाम-ख्यात श्रीमान् द्वारकानाथ मित्र महाशय हम लोगों के श्रादर्श-स्वरूप हो गये हैं। वे श्रपने जीवन में कभी किसी मान्य व्यक्ति का सम्मान करना नहीं भूले। ते श्रपने श्रधीन लोगों को तथा साधारण से साधारण व्यक्तियों को मधुरभाषण के द्वारा सर्वदा प्रसन्न रखते थे श्रीर निश्कुल व्यवहार से सबको श्राप्यायित किये रहते थे। इन बातों में वे श्रपनी श्रप्रतिष्ठा न समभ्क कर बड़प्पन समभ्कते थे। किसी उत्सव के समय साधारण श्रवस्था के भद्र पुरुषों के सम्मान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो इसिलए वे स्वयं उन लोगों की अभ्यर्थना करते थे और उचपदस्य सम्झ्रान्त व्यक्तियों के सत्कार का भार बन्धु-बान्धवगणों को देते थे। उनका यह अन्य-दुर्लभ सौजन्य ही उन्हें सबका प्यारा बना रहा था। वे जो छोटे बड़े भद्र अभद्र सभी के साथ निष्कपट व्यवहार करते थे और सबका यथायोग्य सम्मान करते थे, इसमें उन्हीं का महत्त्व और गौरव बढ़ता था।

भले बुरे व्यवहारों के कारण से ही समाज दे। भागे। में विभक्त हुआ है। सभ्य श्रीर असभ्य। जो नीच प्रकृति के मनुष्य हैं वे अविनयी, दुष्ट, कठारभाषी, दुराचारी श्रीर हृदय के सङ्घीर्ण होते हैं। इसी से वे लोग असभ्य-समाज में परिगणित होकर सभ्य-समाज से सर्वदा अलग रहते हैं। किन्त अच्छे श्राचरण से नीच जाति के लोग भी श्रसभ्य-समाज में श्रादरणीय सममें जाते हैं श्रीर व्यवहार के देाषों से उच जाति श्रीर उच वंश के लोग समाज में निन्दा गिने जाते हैं। इससे समभाना चाहिए कि व्यवहार ही मनुष्यों को बड़ा या छोटा बनाता है। तुम लोग जब वयःप्राप्त होगे, जब तुम लोगों में कितने ही अधगण्य, मान्य और धनाट्य बनागे. तब तुम्हें बड़े लोगें। से भेद करने तथा शिचित समाज में आने जाने का काम पड़ेगा। यदि अभी से तुम अपने खभाव ग्रीर चरित्र की उत्तम बनाने की चेष्टा न करोगे तो तुम्हें समभाना चाहिए कि तुम अनेक विषयों में अशिचित ही रहे। इसके लिए किसी दिन तुम ज़रूर पश्चात्ताप करोगे। जब समाज तुम्हें अभद्र कह कर तुम्हारी उपेचा करेगा तब भी तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न न हो, यह बात दूसरी है किन्तु इस प्रकार की उपेचा से कभी कभी तुम लोग अपने को अपमानित समभ कर अवश्य दुखी होगे।

## पाँचवाँ परिच्छेद

कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम्।

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ १ ॥

काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः । प्राप्ते वसन्तसभये काकः काकः पिकः पिकः ॥ २ ॥

तास्तु वाचः सभायोग्या याश्चित्ताकर्षणच्चमाः । स्वेषां परेषां विदुषां द्विषामविदुषामपि ॥ ३ ॥

भावार्थ — प्रमर्थ पुरुषों के लिए कुछ भार नहीं, व्यवसायियों के लिए कोई दूर देश नहीं, विद्वानों के लिए कोई विदेश नहीं, प्रियभाषियों को कोई पराया नहीं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

वाङ्माधुर्यान्नान्यदस्ति प्रियत्वं वाक्पारुष्याचोपकारोऽपि नेष्टः। किं तद्द्रव्यं कोकिलेने।पनीतं को वा लोके गर्दभस्यापराधः॥ ४॥

मधुर वचन से बढ़ कर संसार में कुछ प्रिय नहीं है। कटु भाषण से कोई अपकार भी करें तो वह प्रिय नहीं होता ॥ ४ ॥

> श्रविरतं परकार्यकृतां सतां मधुरमातिशयेन वचेाऽमृतम्

#### श्रिप च मानसमम्बुनिधिर्यशो-विमलशारदपार्वणचन्द्रिका ॥ ५ ॥

जो सज्जन हैं वे सदा मीठी बातों से दूसरों का उपकार करते हैं। उनका हृदयरूपी समुद्र सर्वदा सुयशरूपी पूर्णचन्द्र स्पर्श करने के हेतु बढ़ता ही रहता है।। १।।

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। ग्रकोधस्तपसः चमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामिष सर्वेकारणिमदं शीलं परं भूषणम् ॥ ६ ॥

ऐश्वर्य का भूषण सुजनता है। शूरता का कोसलालाप, ज्ञान का शान्ति, कुलीनता का विनय, धन का सत्पात्र में दान, तपस्या का निष्कोध, बलवानों का चमा श्रीर धर्म का भूषण निश्चलता है; किन्तु शील सबके लिए सब भूषणों का भूषण है प्रधांत् शील से बढ़कर दूसरा भूषण नहीं॥ ६॥

#### मधुर-भाषण

मीठी बातें में न मालूम कैसी मोहनी शक्ति है, जिससे लोग श्रसाध्य कामें। को भी साध्य कर सकते हैं। श्रच्छी चीज़ों की श्रोर श्रापसे श्राप मनुष्य-मात्र का हृदय श्राकृष्ट होता है श्रीर जो बुरी चीज़ है उस पर स्वभावत: मनुष्यों को घृणा उत्पन्न होती है। मधुर बचन में श्रवश्य ही ऐसी कोई विलच्छा माधुर्यशक्ति है जो लोगों के चित्त को हर लेती है। मधुर बचन से निर्दय के हृदय में दया का संचार हो त्राता है। कठोर स्वभाव के मनुष्यों का मन कोमल हो जाता है। यहाँ तक कि घोर शत्रु भी मित्रता का व्यव-हार करने लगता है। मधुर स्वर की तरङ्ग क्या नहीं कर सकती? काल के समान गहाविषधर साँप भी सङ्गीत से मोहित होकर डसना भूल जाता है। जंगल को पशु-पची वश में हो जाते हैं। मनुष्य तो अपने को भूल ही जाता है। मधुर-भाषण की महिमा सङ्गीत से कुछ कम नहीं है। मधुर शब्द कर्णकुहर में प्रवेश है। ते ही लोगों का हृदय द्वित हो उठता है। यह अमृतवाणी यदि विनय के साथ मिल जाय ता माना साने के साथ सुगन्ध मिल गया। हम लोगों को मधुर-भाषण के अभाव से बहुत हानि सहनी पड़ती है। यह जान कर भी हम लोग मधुर-सम्भाषण करना नहीं सीखते। मीठी बात वोलने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत धन खर्च करके भी लोग जो काम सिद्ध नहीं कर सकते वह दस पाँच मीठी बातों से सिद्ध हो जाता है। जो लोग मधुर वचन बोलते हैं श्रीर जो उसे सुनते हैं, दोनों ही के हृदय में शान्ति-सुख प्राप्त होता है: मन में पवित्र भाव का उदय होता है: ब्रात्मा तृप्त होता है। मधुर-भाषी लोग सबके प्यारे होते हैं। जहाँ मीठी बाते बोली जाती हैं वहाँ की हवा मधुमय हो जाती है। एक मधुरभाषी व्यक्ति सैकड़ों के सुख का कारण होता है। मधुर वचन के सुननेवालों की दुःख, शोक, शोच श्रीर विषाद की बातें भूल जाती हैं। जिनके हृदय में प्रेम श्रीर दया नहीं है उनके मुँह से प्राय: मधुर वचन नहीं निकलता। प्रेम श्रीर दया ही मधुर वाक्यों का उत्पत्तिस्थान है। जो लोग प्रेमिक श्रीर दयाल हैं वे बहुधा मिष्टभाषी ही होते हैं।

जिन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि "हम सबसे मीठी बात बेालेंगे" वे छिपे छिपे अपने प्रेम, स्नेह और दयाष्ट्रित का परि-चालन करते हैं। सब कोई परीचा करके जान सकते हैं कि हम लोगों को जहाँ तक मधुर-भाषण करना चाहिए नहीं करते हैं। यह बड़े ही खेद का विषय है।

( वामा-वोधिनी पत्रिका )

#### विनय

वङ्गदेश के एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित दार्शनिक विद्वान ने लिखा है कि ''ग्रिमिमानी लोगों का मुँह देखने में बड़ा ही भयङ्कर मालूम होता है। ग्रहङ्कार शत्रुता उत्पन्न करता है, ईर्ध्या को बढ़ाता है ग्रीर संसार के ग्रच्छे रास्तों को कण्टकाकीर्ण करता है। किन्तु विनय शत्रु को मित्र बनाता है, ईर्ध्या-सर्पिणी के विषेले दाँतों को तोड़ता है ग्रीर संसार के कठिन से कठिन मार्गों को भी पुष्पशय्या की तरह कोमल बना डालता है। विनय कितने महत्त्व की वस्तु है—यह ग्रह्पबुद्धि लोग नहीं समभते। उन्होंने जहाँ थोड़ी विद्याबुद्धि की बातें सीखीं तहाँ मारे ग्रहङ्कार के फूल डठे।

श्रहङ्कार का ठीक उलटा विनय है। श्रहङ्कार दोष है श्रीर विनय गुण है। मनुष्य-मात्र गुण के पत्तपाती होते हैं, इसलिए वे श्रहङ्कार नहीं देख सकते श्रीर विनय देख कर हृदय से प्रसन्न होते हैं। विनय अपने गुण से जैसे शत्रु को मित्र बना सकता है वैसे ही

अहङ्कार भी मित्र को शत्रु बनाता है श्रीर शत्रुश्रों की संख्या बढ़ाता है। सौजन्य, विनय श्रीर मधुर भाषण परस्पर जैसे मिले जुले हैं वैसे ही अशिष्टता, कठार भाषण और अहङ्कार भी परस्पर सहानु-भति रखते हैं। विनयी किसी काम में सफलता प्राप्त करता है श्रीर अविनयी निष्फलता। जो लोग उदण्ड हैं, उद्धत हैं उनका एक भी उद्देश सफल नहीं होता। इन सब बातों की सचाई के लिए कोई प्रमाण ढुँढना न पडेगा। विनय भ्रीर अविनय के फलाफल की घटना प्रतिदिन हुन्ना करती है। उसी से लोग पूर्वेकथित बातों की सलता की प्रमाणित कर सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में सन्देह हो तो तुम ख्यं परीचा कर देखे। विनयी लोगों की अधीनता आपसे आप लोग स्वीकार करते हैं: किन्त अहङ्कारी से रुष्ट होकर कोसों दर भागते हैं। यदि तुम लोग सीधे उपाय से अपना सुयश संसार में फैलाना चाहो तो विनयी. मिष्टभाषी श्रीर निरभिमान वने। जो लोग सच्चे साधु महात्मा हैं. वे साधारण लोगों की अपेचा ग्रिधिक विनयी होते हैं। किन्तु बहुतों को विश्वास है कि साध-संन्यासी लोग कोध के अवतार होते हैं। विनय किसकी कहते हैं यह तो वे जानते भी नहीं। साधारण लोगों की तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े सेठ, साहकार, राजा, महाराजों की भी वे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार गुरुभक्त शिष्यों की गरीबी से भरे हुए व्यवहार ग्रीर सङ्कोच देख कर कितने ही लोग यह समभते हैं कि ''गुरु-देव के कोध की आशङ्घ से डर कर वे अपनी इतनी दीनता दिखलाते हैं। " जो लोग ऐसा ख़याल करते हैं उनमें अधिकांश लोग प्राय: अविनीत होते हैं। वे यह नहीं

जानते कि भय से इस प्रकार वशीभूत होकर प्रसन्न-मन से कोई अपनी दीनता प्रकट नहीं कर सकता। जो शिचक जितने ही अधिक विनयी होते हैं उनके शिष्यगण उनके प्रति उतनी ही प्रधिक भिक्त और विनय का व्यवहार दिखलाते हैं। महात्मा लोग अपने विनय, प्रेम और सदय व्यवहार से सबके हृदय को मोहित कर अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं और शिष्यगणों की भिक्त-कुसुमा अलि से नित्य पूजित होते हैं। महात्मा भूदेव मुखे।पाध्याय ने अपनी पुस्तक में कहीं लिखा है—''बलवान पुरुषों के निकट जो दुर्वल व्यक्ति अधीनता या नम्रता दिखलाता है उसे भिक्त नहीं कह सकते। किसी की अष्टता पर जो स्वतः सद्भाव उत्पन्न होता है उसी का नाम भिक्त है।'' महान् पुरुषों के पवित्र चित्र ही इस भिक्त के उत्पादक हैं।

साधुगण अपने चरित्र की निर्मलता और विनय प्रेमसहित मधुर भाषण से बड़े बड़े प्रबल प्रतापी राजाधिराजों को अपने पैरों के समीप आकर्षित कर उनके धनगर्वित हृदय में दैन्य और विनय के बीज बोते हैं। केवल कीपीन पहन, सारेशरीर में भस्म लेप कर साधु-वेष धारण करने ही से कोई साधु नहीं कहला सकता। आजकल कितने ही असाधु साधु का वेष धारण करके समाज का बहुत ही अनिष्ट कर रहे हैं। यही वेषधारी वञ्चक भक्त अविनय; कोध और अशिष्टता के अवतार हैं। हृदयस्थित कामकोधादि शत्रुओं को बिना दबाय कोई साधु नहीं हो सकता। किन्तु इन कपटाचारी साधुओं के अन्तः करण में वे सब शत्रु सर्वेदा प्रवल बने रहते हैं। तुम लोग भूल कर भी ऐसे कपट-वेषधारी मनुष्य का कभी अनुकरण न करे।।

#### विनय का अवतार

नभोभूषा पृषा कमलवनभूषा मधुकरो-वचोभूषा सत्यं वरविभवभूषा वितरणम्। मनोभूषा मैत्री विमलकुलभूषा सुचरितम्। सदोभूषा सूक्तिः सकलगुणभूषा च विनयः॥

जो लोग धन, जन, बन्धु, बान्धवगणों से घिरे हुए हैं. सम्पत्ति की सुख-गोद में पले हैं, जिनका इशारा पाने पर सैकड़ों स्रादमी एक साथ त्राज्ञापालन करने के हेतु खड़े हो जाते हैं, जिनकी इच्छा से श्रयन्त दुर्लभ सामग्री भी हँसी-खेल की तरह बात की बात में इकट्री होती है, फुंड के फुंड नर-नारी-गण जिनकी दया से प्रति-पालित हो रहे हैं ऐसे अतुल सम्पत्ति कै अधिकारी को विनयवश होकर किसी के निकट सिर नवाते हुए क्या तुमने कभी देखा है? कैसे देखोगे ? संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। किन्तु इस श्रेणी के लोगों में जिन्होंने समान बलवाले शत्रु के निकट विनयावनत होकर भयङ्कर वैरी को भी परम मित्र बना लिया, कहा, उनकी यह अहङ्कारशून्यता और दीनता कितनी वडी थी ? उनका यह उदार चरित्र कैसा अलौकिक ग्रानन्द देनेवाला है ? ऐसे महान् पुरुष ने तुम्हारी ही इस जनमभूमि में जन्म ब्रहण किया था। वङ्ग देश में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो उनके नाम से परिचित न हों। उन प्रातः स्मरणीय विनयावतार महात्मा का नाम था लालावावू। इनके आश्चर्य, वैराग्य, श्रसाधारण विनय, दीनता श्रीर असीम दानशीलता की ख्याति दूर दूर तक चारों श्रोर फैली

हुई थी। क्या स्त्रो, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या बृद्ध सभी के मुँह से लालाबावू की प्रशंसा सुनी जाती थी। लालाबावू अपने अतुल ऐश्वर्य को त्याग कर एक साधारण अवस्था के दीन व्यक्ति की तरह शुद्ध मन से परमार्थ की चिन्ता में लग गये। वे दुर्भिच्च पीड़त दीन-दुखियों को बड़ी उदारता के साथ अन्न वस्न देते थे। उन्हें ने वृन्दावन में एक अन्नसत्र (चेत्र) स्थापित किया था। जा भूखे वहाँ जाते थे उन्हें भाजन मिलता था। उन्होंने वहाँ एक मन्दिर भी श्रीकृष्णरायजी का बनवाया। सारे वङ्गदेश में लालाबाव की घर घर प्रशंसा होने लगी। मुक्तकण्ठ से लोग उनकी स्तुति करने लगे। किन्त उस विनयी लालाबावू के कानों में अपनी प्रशंसा की बात खटकने लगी। जिन्हेंने ग्रहङ्कार की पैरेां के नीचे दबा कर विनय श्रीर दैन्य को माथे का मुकुट बना रक्खा है, जिन्होंने श्रपनी सारी सम्पत्ति की परीपकारव्रत में लगा कर अपने की भगवचरणार-विन्द में अर्पित कर दिया है उन्हें आत्मप्रशंसा की बातें क्योंकर सहा हो सकती थीं। वे म्रात्मनिन्दा की बातों से म्रपने की उपकृत मानते थे, भ्रौर अपनी त्रुटि के संशोधन में तत्पर होते थे, किन्त अपनी प्रशंसा सुनते ही उन्हें मरणदशा प्राप्त होती थी और वे अपराधी की तरह सङ्कोचभाव धारण कर चुप हो रहते थे। वे चारों ख्रोर से श्रपनी प्रशंसा की बातें सुन सुन कर घवरा उठे ख्रीर प्रशंसा से परित्राण पाने के हेतु वङ्गदेश छोड़ कर वृन्दावन चले गये। लालाबाब्र वास्तव में ही विनय के अवतार थे। यह नीचे की लिखी घटना से स्पष्ट विदित होगा।

वृन्दावन के यात्रिगण जो पुलिन वा वासस्थली नामक स्थान

के पूर्व ग्रेगर ग्रपूर्व देवमन्दिर ग्रीर श्रीकृष्णरायजी की विविध प्रकार से सेवा होते देखते हैं वह इन्हीं लालाबावू की कीर्ति है। लालावावू इसी मन्दिर में निवास करके श्रीर दिन रात भगवान् का भजन करके समय बिताने लगे । उन्हें।ने तब तक दीचा ( मन्त्र ) प्रहण न की थी। उन दिनों भक्ति-मार्ग के परम ज्ञाता साधु श्रीकृष्णदास बाबाजी वृन्दावन में वास करते थे। इन्हीं महात्मा ने वैष्णव भक्तगर्णों के अपूर्व जीवनचरित्र 'भक्तमाल' प्रन्थ का अनुवाद वङ्गभाषा में किया है। लालाबावू ने जब कृष्णदास बाबाजी की साधुता, ग्रसाधारण भगवद्भक्ति, श्रहङ्कारशून्यंता श्रीर श्रसीम पाण्डित्य की बात सुनी, तब वे बाबाजी से मन्त्र लेने के लिए व्यप्र हो उठे। श्रीकृष्णदास बाबाजी इसके पहले ही लालाबावू की पूर्वावस्था, वैराग्य, दया श्रीर विनय श्रादि ग्रनेक गुर्खों की बाते सुन चुके थे। उनका हृदय भी लालाबावू की ग्रेगर त्राकृष्ट हुग्रा। जेा गुगी है वही गुग्र का त्र्रादर करता है। एक दिन लालाबाबू ने बाबाजी के ग्राश्रम में जाकर ग्रपना त्र्यभिलाष प्रकट किया । गुरु शिष्य दोनों ही योग्य हैं । दोनों ही एक दूसरे के आचार-व्यवहार से एक प्रकार अवगत हैं। किन्तु परस्पर सम्भाषण का यह पहला ग्रवसर है। साधुग्रीं का चरित्र बड़ा ही विचित्र होता है। ऐसे जगद्गिदित, संसार से विरक्त, भगवद्भक्त की शिष्य पाकर मन्त्र देने में क्या कोई विलम्ब करता ? किन्तु कृष्णदासजी ने लालाबाबू का पूर्ण रूप से सम्मान करके भ्रत्यन्त कोमल ग्रीर दीनताभरी वातों में कहा—''बाबा, तुम्हें मन्त्र लेने में अभी कुछ विलम्ब है। कुछ दिन और ठहरो।" लालाबावू बाबाजी की वात सुन कर विस्मय श्रीर विषाद में डब गये। जो लोग हृदय के प्रौढ़ नहीं हैं. जिन लोगों के मन में अह-ङ्कार का स्राभास कुछ कुछ बना है वे ऐसे मैं। के पर क्या करते ? वे आपे से बाहर हो जाते और महात्मा कृष्णदास की नि:स्पृह, गर्वित, पाण्डित्याभिमानी कह कर दूसरे गुरु की तलाश में अप्रसर होते। वावाजी ने ऐसा क्यों कहा है, इस बात के तत्त्व की खोज वे नहीं करते। किन्तु लालाबावू एक भिन्न प्रकृति के मनुष्य थे। उनका स्वभाव ग्रीर लोगों से विलक्षय या । वे ग्रपनी ही त्रुटि की बात सोचने लगे। उन्होंने अपने मन में पहले यह बात सोची कि मैं सर्वत्यागी होकर श्रीहृन्दावन में वास कर रहा हूँ, अपने ठाकूर-द्वारे में एक मुद्रो भगवान का प्रसाद पाकर ब्राठों पहर उनका नाम जपा करता हूँ। किन्तु मेरे मन की मलिनता अब भी दूर नहीं हुई है। सेठजी के ठाक़ुरद्वारे की तरफ़ भिचा के लिए जाही नहीं सकता हूँ। अब भी मेरे मन में रात्रु के प्रति घृषा और विद्वेष-बुद्धि बनी है तब मेरा हृदय पवित्र कहाँ हुआ ? शत्रु, सित्र, मान, अपमान आदि भेदज्ञान के रहते अहङ्कार का भाव नष्ट नहीं हो। सकता। मैं इन्हीं गुणों से बाबाजी का कुपाप्रार्थी होने गया था! धन्य हो बाबा ऋष्णदास, धन्य है तुम्हारी महिमा। तुम्हारी ही कृपा से मैं तुम्हारा दास होने योग्य बन्ँ तो बन्ँ।"

जिस सेठ का ज़िक ऊपर आया है वह जयपुर का एक महाधनाट्य महाजन या और भगवान का पूरा भक्त था। वृन्दावन में उसका एक बहुत बड़ा ठाकुरद्वारा है और भगवत्सेवा का अच्छा प्रबन्ध है। इस सेठ के ऐश्वर्य की सीमा न थी। मथुरा के आस- पास कई जगह इसकी ज़मींदारी थी। मथुरा के इलाक़े में लाला-बाबू की भी कुछ ज़मींदारी थी जिसका वार्षिक स्राय एक लाख रुपये से कुछ स्रिधिक था। इसी ज़मींदारी के सम्बन्ध का कोई भगड़ा बहुत दिनों से उन दें। तें। (सेठ श्रीर लालाबाबू) में चल रहा था; वैमनस्य के कारण एक दूसरे का मुँह तक नहीं देख सकता था। उन दें। तें। ऐसी घोर शत्रुता उत्पन्न हुई कि दें। तें को प्राण्या तक में सन्देह होने लगा।

लालाबाबू सब जबह भिचा माँगने जाते थे, किन्तु सेठजी के ठाकुरद्वारे की तरफ जाने में उनके पैर नहीं उठते थे। उनके मन में त्र्याता या कि उधर गये कि सिर कटा। पर अप्रब जो हो, उनके मन्दिर में भिचा के लिए जाना ही होगा। बात बड़ी भयानक है। लालाबावू ने जभी अपने मने।मालिन्य की बात जानी तभी उनके मन से मान, अपमान, शत्रुता, अभिमान संब दूर हो। गये। वे दूसरे दिन दोपहर को यमुना में स्नान करके अरुयन्त दीन वेष में स्रोठजी के मन्दिर में जाकर उपस्थित हुए। कलकत्ता के एक सम्भ्रान्त बङ्गाली राजा की भित्तुक-वेष में देख कर ठाकुरद्वारे के जितने कर्मचारी थे सब रोने लगे। पीछे कहीं मालिक नाराज न हो, इस भय से वे लोग कुछ न बोले श्रीर बिना मालिक की ग्राज्ञा के भिचा देने में भी ग्रागा पीछा सोचने लगे। दैवयोग से उस समय सेठजी मन्दिर में ही उपस्थित थे। एक नौकर ने दौड़ कर उनके पास जाकर लालाबाबू के त्राने का हाल कहा। उन्हें ने भटपट आकर अचम्भे के साथ देखा, सचमुच लालाबाबू ही ते। हैं। उनका ऐसा साधारण वेष श्रीर श्रटल वैराग्य देख कर लालाबाब के ऊपर जो उनका शत्रुभाव था वह एक-दम लुप्त हो गया। लाला-बाबू के मुँह से मधुकरी भिन्ना की वात सुनकर सेठजी का हृदय द्रवित हो गया। वे भट लालाबाबू के पैरों पर गिर पड़े। लाला-बाबू ने सेठजी को उठा कर गले से लगाया। दोनों की आँखों से प्रेमाश्रु की धारा उमड़ चली। सेठजी ने प्रसाद पाने के लिए उनसे विशेष अनुरोध किया। परन्तु लालाबाबू ने अपने मधुकरी ब्रत का भङ्ग करना उचित न समभ बड़े ही विनीत वचन से मुट्टी भर भीख देने ही की प्रार्थना की।

सेठजी श्राखिर लाचार होकर मधुकरी देने के हेतु श्राज्ञा देकर श्राँस्भरी श्राँखों से व्याकुल-चित्त होकर वहाँ से चले गये। लालाबाबू की यह दीनता श्रीर विनय देख कर सभी मुग्ध हो गये। वे घोर शत्रु की परम मित्र बना कर ज्यों ही भिचा लेकर बाहर श्राये त्यों ही उन्होंने देखा, सामने कृष्णदास बाबाजी खड़े हैं। लालाबाबू उनके पैरों पर मूर्च्छित हो गिर पड़े। बाबाजी ने बड़े ही यह से उन्हें उठा कर छाती से लगाया श्रीर स्नेहभरी बातों से कहा—''बाबा, तुम्हारा मन्त्रप्रहण का समय श्रव उपिश्वत है क्षा

<sup>ैं</sup> सुलेखक कालीमय घटक महाशय के द्वारा लिखित और वामा-बोधिनी पत्रिका में प्रकाशित ''लालाबाबू की दीचा'' शीर्षक लेख के श्राधार पर वामाबोधिनी के सम्पादक महाशय से श्रनुमित लेकर यह लेख लिखा गया है। ग्रन्थकार।

# छठा परिच्छेद

विद्याविनयोपेता हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य । काञ्चनमण्रिसंयोगो नो जनयति कस्य लोचनानन्दम् ॥१॥

भावार्थ-विनय-युक्त विद्या किसके मन की हरण नहीं करती ? मिण-

गर्व नेाद्वहते न निन्दिति परान्नो भाषते निष्ठुरं
प्रोक्तं केनचिदिप्रियं च सहते न कोधमालम्बते ॥
श्रुत्वा काव्यमलचर्णं परकृतं सन्तिष्ठते मूकवत्
देशषांश्छादयते स्वयं न कुरुते ह्येतत्सतां लच्चग्रम् ॥ २ ॥

जो मन में गर्व नहीं रखते, दूसरों की निन्दा नहीं करते, कठोर बात सुँह से नहीं निकाछते, दूसरों की कही हुई अप्रिय बात के सह लेते, कोध का प्रसङ्ग आने पर भी जो क्रोध नहीं करते, दूसरों का दोषान्वित काव्य सुन कर भी कुछ नहीं बे।छते, दूसरों के दोष का उद्घाटन न कर यथा-साध्य उन्हें दोष विमुक्त करने की चेष्टा करते और स्वयं के।ई बुरा काम नहीं करते हैं वे अवश्य सडजन हैं ॥२॥

### श्रशिष्टता

"जहाँ सौजन्य है वहीं उच्च स्वभाव है, श्रीर जहाँ उच्च स्वभाव है वहीं सोजन्य है, श्रर्थात् सौजन्य श्रीर उच्च स्वभाव एक साथ होकर रहता है।"
(जातीयविज्ञान)

"जो लोग श्रपरिचित हैं, विदेशी हैं श्रीर बाह्य शिष्टाचार के प्रेमी हैं उन लोगों के साथ भी शिष्टता का व्यवहार ज़रूर करना चाहिए। पर ऐसी शिष्टता का व्यवहार नहीं जो युक्तिसङ्गत न हो। श्रिधक शिष्टता दिखलाने से लोगों को श्रिप्रियता श्रीर सन्देह उत्पन्न होता है।"

(बेकन)

कठोर वाते बोलना, दूसरे के अनिष्ट साधन में प्रवृत्त होना, निर्देयता का काम करना और अहङ्कार दिखलाना अशिष्टता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। अयुक्त रीति से जो शिष्टता दिखलाई जाती है उसे भी लोग निन्दनीय समभते हैं। जिसे आप कह कर पुकारना चाहिए उसे तुम कह कर पुकारने से जैसा वह अपनी अमर्यादा समभता है वैसे ही जिसे तुम कह कर पुकारना उचित है उसे आप कह कर पुकारने से वह अपनी विशेष प्रतिष्ठा न मान कर केवल अपना उपहास समभता है। वह मारे लज्जा के घवराहट में पड़ जाता है अथवा रुष्ट हो जाता है। यदि वह जानता हो कि उसका परिचय न पाकर उसके साथ इस प्रकार की अयुक्त शिष्टता की जाती है तो इसमें वह रुष्ट न होकर सिर्फ़ लज्जा के भार से दब जाता है। किन्तु परिचित व्यक्ति के साथ ऐसा आचरण करने से वह ज़रूर अपना अपमान जान कर अधिक रुष्ट होता है।

एक बार कलकत्ता शोभाबाजार के एक प्रतिष्ठित धनवान ब्राह्मण की ठाकुरबाड़ी के ब्राँगन में भूलन के समय एक बड़ी सभा हुई थी । उसमें कितने ही निमन्त्रित धवनान् श्रीर प्रतिष्ठित व्यक्ति श्राये थे। गाना बजाना बड़े ठाठ से हो रहा था। सङ्गीत के सुम-धुर स्वर से मोहित होकर कमश: अनिमन्त्रित सज्जन व्यक्ति भी एक एक कर ग्राने लगे ग्रीर अपने योग्य ग्रासन पर बैठने लगे। सभा के अध्यत्त जिन्हें पहचानते थे श्रीर जिनको अच्छा स्वरूप, श्रच्छी पोशाके देख कर मान्य समभते थे उन्हें श्रादरपूर्वक सभा में बुलाकर अच्छी जगह बिठलाते थे। इसी समय एक छोटे कुल का मनुष्य गीत-वाद्य से मोहित होकर सभा में एक किसी कोने में आ खड़ा हुआ। उसका डील-डील और मुख की शोभा तथा चटकीली पोशाक देख कर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह भलामानस नहीं है। सभा में बैठने का उसे साहस नहीं होता था, इस कारण चुपचाप वह एक तरफ किनारे खड़ा था। सभा के नेता दूर से उसे उस प्रकार खड़ा देख भट उसके पास गये ग्रीर बड़े ग्रादर से उसका हाथ पकड़ कर सभा में ले ग्राये ग्रीर ग्रपने पास बिठलाया । परन्तु वह मारे लज्जा के इतना सहम गया कि सारा बदन उसका पसीने से भीग गया, सिर घूमने लगा श्रीर वह घबरा गया। उसका घर इसी महल्ले में था। वह मन ही मन सोचने लगा-"मैंने तो इनके श्रसन्तोष का कभी कोई काम नहीं किया तब इतने लोगों में इन्होंने इस प्रकार मुक्ते सङ्कुचित क्यों किया ? उसने सिर नीचा कर लिया। किसी तरफ पलक उठा कर देखना उसके लिए कठिन हो गया। उसके मन में होता था कि

जैसे समस्त सभा के लोग उसी की तरफ़ देख रहे हैं। उसका यह ख़याल बिलकुल ही ग़लत न था। जो लोग उसे पहचानते थे वे साश्चर्यदृष्टि से उसकी थ्रोर देख रहे थे। इस समय गीत-वाद्य के श्रमुदमय मधुर शब्द उसके कानों में बरछी की तरह चुभने लगे। ग्राख़िर वह ''मुभे एक बहुत ज़रूरी काम है, फिर श्राऊँगा" यह कह कर जाने के हेतु श्रध्यच्च से विनती करने लगा। श्रध्यच्च ने उसका दीन वचन सुन कर बड़े विनीत भाव से उसे बिदा किया। वह लम्बी साँस ले भट पट सभा से बाहर हो गया। जब वह चला गया तब श्रध्यच्च के एक मित्र ने चुपके से उस व्यक्ति का परिचय उन्हें दिया। सभाध्यच्च श्रपनी भूल समभ कर श्रयन्त लिजत हुए श्रीर मन ही मन यह सोच कर पछताने लगे कि मैंने सुजनता दिखला कर ही उसके साथ बड़ा ही श्रशिष्ट व्यवहार किया। श्रच्छे से श्रच्छे ही काम क्यों न हों, सीमातिक्रान्त होने से वे श्रप्रशंसनीय हो जाते हैं। लिखा भी है—''श्रित सर्वत्र वर्जयेत्।"

## 'त्राप' ग्रीर 'तुम' शब्द का व्यवहार

किसी किसी व्यक्ति का स्वाभाविक स्वर ऐसा कठोर होता है कि उसकी साधारण बातचीत भी कठोरता से भरी हुई जान पड़ती है। ऐसे कठोरभाषी लोग जब कोधवश आँखें लाल कर यथार्थ ही कठोर वाक्यों का प्रयोग करते हैं तब न मालूम सुनने-वालों को कितना भयानक जान पड़ता होगा। ये सब तमे। गुणी व्यक्ति कभी कभी बिना अपराध के भी लोगों के अप्रिय हो जाते हैं। ये लोग यदि अपने स्वभाव को कोमल बनाना चाहें और लोगों में बिनीत कहलाना चाहें तो बात करने के समय अपने ऊपर सतर्क दृष्टि रखने से थोड़े दिनों में वैसे बन सकते हैं। किन्तु जिन्हें दुर्विनीत कहलाने का भय नहीं है, उनका स्वभाव के।मल होना असाध्य नहीं तो दु:साध्य अवश्य है।

जो बात एक मनुष्य के मुँह से सुनने में कठेर जान पड़ती है वही बात प्रियभाषी लोगों के मुँह से पगी हुई मालूम होती है। इसका प्रधान कारण केवल स्वभाव की कोमलता श्रीर सहदयता है।

छोटे छोटे बचों के मुँह से ''तुम, तुम्हाला" जितना मीठा मालूम होता है उतना ''श्राप, श्रापका" कहना नहीं। जिनका हृदय बालक के समान सरलता श्रीर पिवत्रता से भरा है, जिन्होंने श्रपने निश्छल प्रेम से सारे संसार को श्रपना लिया है, जिनकी स्नेहभरी एक मीठी बात से ही लोगों का हृदय द्रवित हो। उठता है, उनके मुँह से ''श्राप" की श्रपेचा ''तुम" का ही उचारण मधुर मालूम होता है। महात्मा के मुँह से ''तुम" शब्द सुन कर जे। तृप्ति होती है वह 'श्राप' सुनने से नहीं होती। ''तुम" में जे। सापेचता का भाव भरा है वह 'श्राप" में नहीं है। कोई महात्मा यदि किसी सम्भ्रान्त को श्राप कह कर पुकारे ते। समक्षता चाहिए कि उस सम्भ्रान्त व्यक्ति में उनकी श्रात्मीयबुद्धि नहीं है श्रीर न विशेष श्लाघा है। व्यवहारतः जो श्रिषक स्नेह के पात्र हैं उन्हें तुम कहकर पुकारना श्रच्छा मालूम होता है। श्रीर सम्बोधित व्यक्ति

को भी यही प्रिय जान पडता है। पात्र-भेद से तुम श्रीर तुम्हारा आदि प्रयोग जैसा कर्णकद्र जान पडता है वैसे ही पात्रविशेष में इनका प्रयोग कर्णमधुर होता है। सर्वप्रिय प्रेमिक विद्यासागर महा-शय तुम शब्द का ही अधिक प्रयोग किया करते थे। उन्हें। ने हृदय से प्यार कर सबको अपना बना लिया था। उनके मुँह से यह शब्द जैसा लोगों को मीठा मालूम होता था वैसे ही दूसरे के मुँह से उस शब्द का प्रयोग सुन कर बुरा लगता था। सामान्य लोगों के प्रयोग करने योग्य शिष्टाचार के अनुकूल, सम्मानसूचक ''ग्राप'' की अपेचा विद्यासागर महाशय का नितान्त आत्मीयता-सुचक, स्तेह में पगा ''तुम'' सम्बोधन से ही विशेष सौजन्य प्रकट होता था। इससे यह न समको कि ये अपरिचित वा आत्माभि-मानी सम्भ्रान्त लोगों के साथ भी यों ही तुम शब्द का प्रयोग करते थे। उन लोगों को वे कभी तुम कह कर सम्बेधन नहीं करते थे। वे जिन पर सन्तानों की भाँति स्नेह रखते थे, वे राजा हों या धनाढ्य व्यक्ति हें। उन्हीं को तुम कह कर पुकारते थे। विद्यासागर महाशय के इस अमृतमय सम्बोधन से खनामख्यात श्रीयुक्त नीला-म्बर मुखोपाध्याय एम० ए० ग्रीर हाईकोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस द्वारकानाथ-प्रभृति कितने ही उचपदाधिकारी मान्यगण अपने की धन्य मानते थे। नीलाम्बर वाबू के सदृश उच्चपदस्थ महामान्य व्यक्ति को तुम कहना कुछ साधारण बात न थी। बल्कि उनके पूज्य भी उनके सम्मुख प्राय: तुम कहने का साहस नहीं करते थे तब विद्या-सागर महाशय को ऐसा क्या ग्रिधिकार था जिसके बल से इन्हें तुम कहने में वे ज़रा भी सङ्कोच न करते थे ? यह अधिकार उन्हें

श्रवश्य प्राप्त था श्रीर केवल उन्हों की श्राप्त था। क्योंकि वे श्रपने पिवत्र श्राचरण से जगद्वन्द्य हो रहे थे। इससे साधारण लोगों को उनका श्रनुकरण करना उचित नहीं है। सभ्य समाज में यदि कोई श्राप कह कर सम्बोधन करेतो समक्तना होगा—वह चाहता है कि श्रन्यान्य लोग भी उसे वैसा ही सम्बोधन करें। कोई भद्र पुरुष यदि तुम्हें श्राप कह कर पुकारे ते। तुम उसे कभी तुम न कहो। उसके प्रति तुम्हारा तुम कहना नितान्त श्रनुचित है। किन्तु कितने ही श्रात्माभिमानी इस पर ध्यान नहीं देते, वे समक्तते हैं कि दूसरे को तुम कहने ही में श्रपने बड़प्पन की रचा होती है; पर यह बात नहीं है। इस प्रकार की श्रशिष्टता से उनके बड़प्पन में बड़ा ही श्राघात लगता है। जो लोग शिष्टता की बातों से श्रनभिज्ञ हैं वे ही प्रायः ऐसी श्रसभ्यता का काम करके सभ्य समाज में उपेच्य समक्ते जाते हैं।

जिन लोगों ने अपने उद्योग से, अपनी सचिरित्रता के गुण से और विद्याविनय से ऊँचा पद प्राप्त किया है, वे कितने ही हीन कुल के क्यों न हें। उनके पद की मर्यादा का हास करना वा उन्हें हेय समभना शिष्टता के विरुद्ध है।

# हँसी-दिल्लगी

किस समय, किस ढङ्ग से, किसके साथ हँसी-दिल्लगी करनी चाहिए, इसका विचार भी बहुत ज़रूरी है। हास्य का मूल कारण ग्रामोद-प्रियता है। किसी के साथ हँसी-दिल्लगी करने का मुख्य उद्देश चित्त को प्रसन्न करना है। किन्तु अयुक्त रीति से जो हँसी-दिल्लगी की जाती है उसमें ख़ुशी के बदले रंज ही उठाना पडता है। वह हँसी किस काम की जिससे दूसरे के हृदय में दु:ख पहुँचे। कितने ही लोगों ने दूसरे का अयुक्त परिहास करके अपने प्राण तक गवाँ दिये हैं। इस कारण इस विषय में सबके। सावधान रहना जरूरी है। ऐसी हँसी किसी के साथ न करा जिससे उसका परि-णाम भयङ्कर हो उठे। हँसी वहीं तक अच्छी है जहाँ तक परस्पर उसे विनोद का कारण समभों। जब हाँसी से एक के हृदय में चेाट पहुँची तब वह हँसी हँसी न रही। वह ईर्ष्या-देष का रूप धारण कर भारी अनिष्ट उत्पन्न करती है। बुरे ढङ्ग से परिहास करने पर दोनों में असमज्जस हो सकता है और उससे दोनों ही का अमङ्गल हो सकता है। असत् परिहास, असभ्यता, अश्लील बातों से किसी के साथ दिल्लगी करना सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि ऐसे अनुचित परिहास से असन्तोष का बीज अङ्कुरित होता है। जो लोग शिष्ट हैं, सज्जन हैं, वे अनुचित परिहासकर्ता के साथ प्रायः बातचीत नहीं करते। कदाचित् उनसे कुछ कहने का प्रयोजन हुआ भी तो प्रयोजन की बातें करके शीघ्र ही वहाँ से टल जाते हैं। जो लोग सभ्य हैं, सुशील हैं, उनके निकट दुर्बोध, दिल्लगीबाज़ सम्मान नहीं पाते । ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान अशिचित समाज में ही हुआ करता है।

(वामाबोधिनी पत्रिका)

## झूठा परिहास

तेरह सौ शताब्दी में इँगलेंड के लोग डायन का विश्वास करते शे। बल्कि राजा ने यह कानून बना दिया था कि जो बृद्धा स्त्री डायन मन्त्रद्वारा किसी का अनिष्ट साधन करेगी तो उसकी प्राध-दण्ड दिया जायगा। एक समय एक वृद्धा उपर्युक्त अपराध में एक न्यायकर्ता के सामने लाई गई, न्यायकर्ता ने उस स्त्री के डायनपन के सम्बन्ध की सब बातें सुन कर घवराइट के साथ वकी लों को सम्बोधन करके कहा—''महाशयगण, मैं श्राप लोगों के निकट अपनी एक भूल स्वीकार करने के लिए बाध्य होता हूँ। युवापन में मेरा स्वभाव बड़ाही चञ्चल था, लोगों के साथ हँसी-ठट्टा करना मुक्ते बड़ा ही अच्छा लगता था। मुक्ते स्मरण हो रहा है, उस युवत्व-काल में मैंने हँसी में एक छोटे से कागुज़ के दुकड़े पर एक कविता लिख कर इस स्त्री को यह कह कर दिया था कि इसमें डायन का मन्त्र लिखा है। मैं समक्तरहा हूँ यह वृद्धा मेरा मिथ्या परिहास न समभ उसी कागुज़ के दुकड़े की लेकर डायन की वृत्ति करने में प्रवृत्त हुई है। इसका अपराध नहीं। अपराध मेरा ही है। इसके पास जो मन्त्र-लिखित कागृज का दुकड़ा है, उसे स्राप लोग खोल कर देखेंगे तो मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित होगी।" वकीलों ने उस कागुज़ के दुकड़े में ठीक न्यायकर्त्ता की लिखित कविता देखी।

( वामाबोधिनी पत्रिका )

### भयंकर परिहास

इँगलेंड के किसी बोर्डिंग हाउस (छात्रालय) में एक अयन्त साहसी युवा था। वह भूत का विश्वास नहीं करता था। उसके कई सहपाठी और साथी युवकों ने आपस में विचार करके थिर किया कि उसे एक दिन भूत बन कर डराना चाहिए। इस तरह विचार करके उन लोगों ने उससे जाकर कहा-"देखे। मित्र, मेरे यहाँ इन दिनों भूत का बड़ा ही उपद्रव हो रहा है। हम लोगों ने भूत को अपनी आँखों देखा है। "साहसी युवक ने हँस कर कहा, ''क्या पागल हए हो ?" क्या तुम लोग भूत को सच-मुच मानते हो ? भूत कोई चीज नहीं है। दिमाग में ज्यादा गरमी पहुँचने श्रीर शरीर कमज़ोर होने से नाना प्रकार के काल्पनिक दृश्य देखने में आया करते हैं: भयङ्कर मृति की भावना होने लगती है। उसी की लोग भूत समभ बैठते हैं। जब तक मैं अपनी आँखों से न देखुँगा, तब तक मुक्ते विश्वास न होगा।" साथियों ने कहा-''श्राज-कल तो प्राय: हम लोगों को नित्य ही भूत का दर्शन होता है। तुम भी किसी दिन उसे देखागे। जो हो, इसको किसी तरह यहाँ से भगाना चाहिए।" युवक ने कहा-"उसके भागने की बात क्या कहते हो १ मैं आज ही पिस्तील में गोली भर कर रख दूँगा। यदि कोई दुष्ट मनुष्य भूत बन कर हम लोगों को डराता है तो वह ज़रूर ही मरेगा। नहीं तो समभूँगा, भूत यथार्थ ही होता है।"

कुछ दिन के बाद एक रात में जब सब लोग सा गये तब उस

युवक के साथियों में से एक व्यक्ति चुपचाप उस साहसी युवक के सोने की कोठरी में प्रवेश करके काले कपडे से अपना सारा बदन ढाँप कर उसकी चारपाई के पास खडा होकर गम्भीरस्वर में गुनगुनाने लगा । इसके पहले ही इस व्यक्ति ने उनके पिस्तौल में से. किसी तरकीब से, गोली निकाल ली थी। सीसे की धुँघली रोशनी में वह कृष्णवस्त्रावृत मनुष्य बड़ा ही भयङ्कर दीखता था। उस युवक ने चैाँक कर अपने तिकये के नीचे से पिस्तौल निकाल कर उस काले डरावने जीवित भूत से कहा—"यदि तुम मेरे साथियों में कोई हो तो हाथ जोड़ विनय करता हूँ कि परिहास परिलाग करा, नहीं तो तुम्हारा मृतक शरीर अभी धरती पर लीट जायगा। " वह काला भूत ज़रा भी न डरा श्रीर उस युवक की तरफ अप्रसर होने लगा। पिस्तौल का शब्द घर में गूँज उठा, किन्तु वह ज्यों का त्यां खड़ा रहा। उस भूत-मूर्त्ति ने जो पिस्तील से पहले ही गोली निकाल ली थी वह उस युवक की देह पर चुपचाप फेंक दी। युवक पिस्तील की व्यर्थ होते देख भय से मुच्छित होकर बिछौने पर लेट गया। वह कृत्रिम भूत विकट हास्य करके वहाँ से चल दिया। कुछ बेर के बाद उसने वेष बदल उस युवंक के पास आकर देखा तो उसका मृतक शरीर शय्या पर पडा है।

जिस परिहास से मनुष्य की जान ही चली जाय, उसे कोई परिहास कैसे कह सकता है ? वह परिहास नहीं किन्तु प्राणसंहा-रिणी लीला है।

इँगलेंड में इस तरह की एक ग्रीर घटना होने की बात सुनी

गई है। किसी स्थान में एक व्यक्ति भृत बन कर परिहास करने जाकर पिस्तौल की गोली से अपनी जान गवाँ कर यथार्थ ही भृत बन गया। पहली गोली खाली गई। दूसरी बार की गोली ने परिहासकारी का काम तमाम कर दिया।

एक दिन एक सज्जन ने क़रसी से उठ कर अन्यमनस्क-भाव से ज्यों ही क़ुरसी पर बैठना चाहा त्यों ही धडाम से धरती पर गिर कर वडी चाट खाई। महीनी तक उस निरपराधी बेचारे ने चारपाई का सेवन किया। उनके गिरने का कारण यह हुआ कि उनके बग्ल में ही उनके एक मित्र बैठे थे। वे सज्जन जब क़रसी से उठे थे उसी समय उनके निवोंध मित्र ने उनकी क़रसी ज़रा हटा दी थी। जब वे सज्जन धरती पर गिर पडे तब वे मित्र अपना आयास सफल होते देख खुव जोर से हँस उठे। उनके त्रानन्द की सीमा न रही। किन्तु उस सज्जन के शरीर में जितनी चाट लगी, उससे कहीं बढ़ कर अपने मित्र के इस श्रनुचित व्यवहार से उसके हृदय में चाट लगी। उस दिन से वे सज्जन अपने उक्त परिहास-रसिक मित्र के पास बैठने की कीन बात, उनकी छाया का स्पर्श करना तक नहीं चाहते थे। यही परिहास दोनों में विरोध का कारण हो गया। शरीर में हानि पहुँचानेवाला या और ही तरह का अनिष्ट करनेवाला परिहास परम अनुचित है। कितने ही दुर्बोध बालक और अशिचित युवा रेलगाड़ी स्रीर ट्रामगाड़ी के रास्ते में लोहे की पटरी पर पत्थर का द्रकडा अथवा कुछ मोटी लकड़ी रख कर दूर से यह देखना चाहते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। गाड़ी की गति हक जाने अथवा कुछ श्रीर ही तरह का अनिष्ट सङ्घटित हो जाने पर उन मूर्खों को बड़ा हर्ष होता है। इस प्रकार के सामान्य पैशाचिक परिहास से कभी कभी इतना बड़ा अनिष्ट सङ्घटित होता है कि सैकड़ों मनुष्यों को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। साधुता का एक-दम अभाव श्रीर अशिचा ही उन राच सरूपधारी मनुष्यों को ऐसे बुरे परिहास की श्रीर मुकाती है। प्राणापहारी परिहास-रिकों के साधारण दुष्ट व्यवहार से जैसे महा भयङ्कर अनिष्ट हो सकता है वैसे ही सहृदय साधु व्यक्ति के सामान्य उद्योग से कितने ही अनिष्टों का निवारण हो सकता है। नीचे की लिखित यथार्थ घटना से इसकी सत्यता भली भाँति प्रमाणित होती है। दूसरे की अनिष्ट घटना की बात सुन कर जो मूर्ख हैं, जो राचसीय परिहास के ले। लुप नरिपशाच हैं वे मारे खुशी के नाचने लगेंगे, इसमें सन्देह नहीं।

खूब ज़ोर से वर्षा होने के कारण गोबरडाङ्गा के निकटवर्षिनी छोटी सी अपरयमुना नदी के दोनों किनारे पानी में डूब गये। नदी का प्रवाह बड़े प्रखर वेग से बहने लगा। जहाँ तहाँ पुल टूटने लगे। गोबरडाङ्गा से मछलन्दपुर तक रेल का मार्ग पानी की बाढ़ से तहस नहस हो गया। पटरी के नीचे की ईंट-पत्थर और मिट्टी बह कर कहाँ गई, क्या हुई, इसका कुछ पता नहीं, किन्तु यह हाल रेलवे-कर्मचारी को मालूम न था। उन्हें सड़क टूट जाने की किसी ने ख़बर नहीं दी। उसी दिन खुलना से एक ट्रोन बेख़ौफ़ बड़ी तेज़ी के साथ भक् भक् करती हुई था रही थी। रेलवे सड़क के पास ही एक धीवर मछली मार रहा था। वह गाड़ी आते देख और

एक साथ हज़ारों मनुष्यों की मृत्यु होने की बात सीच कर गाड़ी रेंकिन के लिए अपने पहनने का कपड़ा ऊपर उठा कर पताका की तरह हिलाने लगा। किन्तु ड्राइवर उसका वह सङ्केत नहीं समभ सका। गाड़ी अपनी गित में बरावर आती ही रही। धीवर ने जब देखा कि दो ही एक मिनट में गाड़ी यात्रियों को लिये नदीं के गर्भ में गिर कर रसातल जाना चाहती है, तब वह अपने प्राण्य का कुछ मोह न कर अतिशीध रेलवे-लाइन पर आकर खड़ा हो गया और कपड़ा हिला कर सङ्केत करने लगा। ड्राइवर ने सामने एक आदमी को पटरी पर खड़ा देख गाड़ी रोकी। धीवर की इस धर्म-बुद्धि और सदय व्यवहार से हज़ारों मनुष्यों की जान बची और तीस चालीस हज़ार रुपये लागत की रेलगाड़ो नष्ट होने से बची। इस धीवर की सहदयता और समयोचित कार्यकारिता के जोड़ का दृष्टान्त इतिहासमन्थों में कम ही पाया जाता है। ((संजीवनी)

इस तरह की श्रीर इसके विपरीत श्राचरण की सैकड़ों ही घटनायें रोज़ रोज़ हुश्रा करती हैं जिनसे कितने ही लोगों का कल्याण होता है श्रीर कितनों ही का सर्वनाश होता है। इसकी गणना कोई कहाँ तक कर सकता है। हमारे देश में श्रव भी कहीं कहीं देखा जाता है कि कोई कोई स्त्री-पुरुष साधारण बातचीत करते वक्त किसी विशेष विषय को समभा कर कहने श्रथवा श्रोता (सुननेवाल) का ध्यान श्राकृष्ट करने के श्रीभिश्राय से बार बार उसके श्रङ्ग पर श्राघात करते हैं। जिन्हें इस प्रकार चेाट खाने की श्रादत नहीं है वे मन ही मन कुढ़ते हैं श्रीर श्रपनी श्रवज्ञा समभते हैं। इस कराघात से उन्हें क्रेश भी होता है। किन्तु वक्ता को इस

बुरी आदत के चिर अभ्यास से श्रोता के मन में दुख होने की बात नहीं खटकती। कभी कुछ खटकती भी है तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। हास्य-परिहास के समय तो ऐस्ने स्वभाववाले लोगों का आचरण ग्रीर भी ग्रसहा हो उठता है।

चण्डीदत्त शर्मा अ का यह अभ्यास था कि जो कोई उनके पास बैठता था उसके साथ वे कराघात-पूर्वक बातचीत करते थे। सुननेवाले को यह बहुत बुरा मालूम होता था। त्राखिर वह उनके पास से धीरे धीरे हटने लगता था। किन्तु ज्योंही वह खिसकता या लोंही शन्मीजी भी उसके साथ खिसकते जाते थे श्रीर करावात का व्यवहार बराबर करते जाते थे। योंही कभी कभी अपनी जगह से खिसकते खिसकते आठदस हाथ तक दूर चले जाते थे। वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसी से श्रकसर लोग उनसे मिलने जाते थे। उनके इस स्वभाव से जो लोग परिचित थे वे उनसे कुछ द्र हट कर बैठते थे पर उन्हें तो कराघात का इतना प्रबल अभ्यास था कि वे विना कराघात किये वार्ताज्ञाप कर ही नहीं सकते थे। ग्रतएव वे खुद उस ग्रागन्तुक के पास भिड़ कर बैठ जाते थे ग्रीर उसी दरह अपने हाथ का काम जारी रखते थे। कितने ही लोग तो उनके इस करावात के डर से उनसे मिलने ही नहीं जाते थे। नीच जाति का कोई मनुष्य जब कार्यवश उनके यहाँ जाता श्रीर दूर खड़ा होकर उनसे कुछ कहता तब वे धरती पर बार बार हाथ पटक कर उसकी बातों का जवाब देते थे।

<sup>\*</sup>चण्डीदत्तशम्मा मेरे एक परिचित व्यक्ति थे । प्रसङ्गवश उनका स्त्रभाव मैंने यहाँ लिखा है । अनुवादक ।

बातचीत के समय कोई ऐसी बुरो आदत न चलना चाहिए जिससे सुननेवाले के मन में किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न हो। खेद का विषय यह है कि उनके इस बुरे अभ्यास का अनुकरण छोटे छोटे वालक वालिकागण भी करने लग जाते हैं। इस प्रकार के कुत्सित अभ्यास को भी अशिष्टता की एक अङ्ग मानना चाहिए। जो अशिचित हैं, जिन्हें गुरुजनों से कभी अच्छी शिचा नहीं मिली है, वे ही लोग ऐसी अशिष्टता की वातों को शरण देते हैं।

## शिष्ट परिहास

मूर्ख लोगों का परिहास अरलीलता से भरा हुआ होता है, जिसे कोई पसन्द नहीं करता। बिल्क जिसके साथ परिहास किया जाता है वह खुश न होकर अपना अपमान समक्तता है। किन्तु जो लोग सुशिचित हैं और शिष्ट हैं उनका परिहास सबके हृदय को प्रसन्न करता है; सभी लोग उस परिहास को पसन्द करते हैं और कुछ न कुछ उससे शिचा भी ज़कर प्रहण करते हैं। कभी कभी तो उस परिहास से विनय और शिष्टता का विशेष परिचय मिलता है। कितने ही लोग यह समक्तते हैं कि जो विद्वान और शिष्ट हैं वे सर्वदा ही गम्भीर भाव धारण किये रहते हैं। वे किसी के साथ हास्य-परिहास नहीं करते। किन्तु वास्तव में विद्वान शिष्ट-गण जैसे प्रफुळ्ळहृदय, सरस बात वोलने में प्रवीण और समीचीन परिहास के प्रिय होते हैं, वैसे संसार में और लोग नहीं होतें।

शिष्ट जनों के परिहास से शिचा मिलती है, बुद्धि बढ़ती है और सुरुचिपूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि तुम लोग शिष्ट जनों के सदश परिहास करने में समर्थ न हो सको तो उन परिहासों को अवश्य त्याग दें। जो दूसरे को बुरा लगे और जिससे किसी के मन में विनोद न होकर प्रत्युत घृणा उत्पन्न हो। मान लो कि जिस बुरे परिहास से तुम केवल अपने ही मन विनोद पाने की इच्छा रखते हो, वही परिहास यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ करे तो क्या उसे वैसा ही विनोदास्पद समभोगे? फिर यह परिहास ही किस काम का जो सबके हृदय में इर्पन्य न हुआ। दूसरे के हृदय में दु:ख पहुँचा कर अपने हृदय में आनन्द मानना बड़ी ही घृणा का विषय है।

## मीठा तिरस्कार

जिनका मधुर भाषण और निश्छल व्यवहार स्वाभाविक है, उनका तिरस्कार भी माधुर्य से भरा होता है। वे इस युक्ति से तिरस्कार करते हैं जिससे तिरस्कृत व्यक्ति के मन में कोध उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत शिचा का ही लाभ होता है। कितने ही लोग आँखें लाल कर कठोर वाक्यों से जब किसी को फटकार बताते हैं तब वह तिरस्कृत व्यक्ति रुष्ट होता है, और उसके मन में शत्रुता उत्पन्न होती है। अभिप्राय यह कि तिरस्कार करने का फल विपरीत होता है। इसलिए जो सज्जन हैं वे सहसा किसी की भर्त्सना नहीं करते। हम लोग अपने बन्धु-बान्धवों को दोषी देख

कर प्राय: उनका तिरस्कार किये बिना नहीं रहते। मधुर-भाषण से किसी का सत्कार करना कठिन नहीं है किन्तु शिष्टवापूर्वक किसी का तिरस्कार करना बड़ा हो कठिन है। सुशिचित, शान्तप्रकृति पुरुषों के अतिरिक्त और लोग इस तरह की मीठी मार मारना नहीं जानते। यह उन्हीं सज्जन महात्माओं का काम है कि मीठे तिरस्का-के द्वारा कितने ही दुर्जन व्यक्तियों के कठोर स्वभाव को कोमल बना डालते हैं। उनके इस मधुर तिरस्कार का अनुकरण सवको करना चाहिए।

एक समय किसी दुष्ट ने महात्मा वायुजित को बहुत दुर्वचन कहा श्रीर उनके माथे पर ऐसी ज़ोर से तानपूरे का प्रहार किया कि तानपूरा टूट गया। महात्मा वायुजित ने उसके इस दुर्व्यवहार को चुपचाप सह लिया। उन्होंने अपने घर आकर दूसरे दिन सबेरे नैं। कर के हाथ एक थाल मिठाई श्रीर दे। रुपये देकर श्रीर यह कह कर उस दुष्ट के पास भेजा कि कल रात में जो मुक्ते कटुवचन कह कर उन्होंने अपना मुँह कडुआ किया था, उसके बदले वे यह मिठाई खाय श्रीर इन रुपयों से वे दूसरा नया तानपूरा ख़रीद लें। अवह मनुष्य वायुजित की ऐसी शिष्टता श्रीर सुजनता देख कर बड़ा ही लिजित हुआ श्रीर अपनी दुर्जनता की वात याद कर बार वार पछताने लगा। उसने तुरन्त वायुजित के पास जाकर उनसे चमा माँगी श्रीर वह सर्वदा के लिए उनका शिष्य बन गया। ''मेथिडिष्ट सम्प्रदाय के संस्थापक सुप्रसिद्ध वास्ली किसी एक उच्चपद्थ राजकम्भेचारी के साथ एक गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रहे थे। जब कुछ दूर आगे गये श्रीर गाड़ी बदलने का समय

समीप श्राया तब महात्मा वास्ली ने उस युवा कर्मचारी से कहा-''मैं आपका साथ पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ। पर एक बात के लिए में त्रापसे कुछ प्रार्थना करता हूँ।" युवा ने कहा-"ग्रापकी ग्रभ्यर्थना पूरी करने के लिए मैं यथासाध्य चेष्टा कहाँगा। त्राप सुभत्ते कभी कोई अनुचित काम के लिए तो अनुरोध करेंहींगे नहीं।" वास्ली ने कहा-"मुभ्ते ग्रापके साथ ग्रभी बहत दूर तक जाना है। इससे ग्रापके निकट मेरा यही सानुरोध निवे-दन है कि यदि मैं अपने की भूल कर शपथ करने लुगूँ अथवा कोई श्रश्लील बात बोलूँ तो श्राप उसी घडी मेरा विलक्षण रूप से तिर-स्कार करें। " यह कहने की त्रावश्यकता नहीं कि वह युवा पुरुष ही इन दोनों दोषों से दूषित था। वह उनके इस गुणकारी, परमीषध रूप, ग्रीर मधुर सचे तिरस्कार का मर्म समभ गया । युवक ने हँस कर कहा-"इस तरह का तिरस्कार आपके सिवा किसी श्रीर से मिलने की श्राशा नहीं थी। उस युवा ने उस दिन से साव-धान होकर अपने दोनों दोषों की धीरे धीरे दूर कर दिया। महात्मा का मीठा तिरस्कार व्यर्थ न हुआ।"

(वामाबाधिनी)

श्रच्छे उपदेशों के द्वारा जो काम सिद्ध नहीं होता वह कभी कभी कोमल तिरस्कार के द्वारा सिद्ध हो जाता है, जो काम श्रमेक प्रकार की कठेार भर्त्सना श्रीर सैकड़ों प्रकार की ताड़ना से सफल नहीं होता वह एक साधारण मीठे तिरस्कार से सफल हो जाता है, मीठे तिरस्कार से तिरस्कार करनेवाले व्यक्ति पर तिरस्कृत व्यक्ति को कोध या द्वेष उत्पन्न न होकर श्रद्धा श्रीर भक्ति का उदय होता है। तिरस्कार की मधुरता श्रीर कोमलता में ऐसी कुछ शक्ति है जो उद्दण्डता श्रीर कोधान्धता को दूर कर देती है। जब उस व्यक्ति के मन में श्रीद्धत्य श्रीर कोध का भाव नहीं रहता तब वह मारे लजा के सूख कर काठ हो जाता है श्रीर श्रपने यथार्थ देाष पर दृष्टि देकर मन ही मन पछताने लगता है। अपने देाषों पर उसे श्राप ही श्राप घृणा उत्पन्न होने लगती है।

कोई यह न सममें कि मीठा तिरस्कार केवल मीठी वातों में ही धरा है, वह धीर, गम्भीर, सचरित्र, सहृदय व्यक्ति के स्वाभाविक कोमल व्यवहार से ग्रीर निर्देशों के प्रति सदय ग्राचरण से प्रकट होता है। उन महानुभावों का इस प्रकार का कोमल ग्राचरण ही ग्रप्रकट रूप से मधुर तिरस्कार का ग्राकार धारण करता है ग्रीर वहीं मधुर तिरस्कार तिरस्कृत व्यक्तियों के हृदय में परम-हितकारी उपदेश का काम करता है। मधुर तिरस्कार तिरस्कृत देगेंग ही के लिए शिचा की सामग्री है।

## सातवाँ परिच्छेद

परगुह्यगुष्तिनिपुणं गुणमयमिखलैः समीहितं नितराम्। लिलताम्बरिमव सज्जनमाखव इव दूषयन्ति खलाः ॥ १ ॥

भावार्थ-रूपरों के अवगुण की छिपानेवाले, गुणमय सडजन, जो सुन्दर वस्त्र के समान सबके अपेन्तित हैं उन्हें चृहों के सदश दुष्ट लोग दूषित कर डालते हैं ॥१॥

कतिपयदिनपरमायुषि मदकारिणि यौवने दुरात्मानः। विद्याति तथापराधं जन्मैव यथा वृथा भवति ॥ २ ॥

यह जीवन के दिन का है ? तथापि दुरात्मा छोग जवानी के जोश में श्राकर ऐसा बुरा काम कर बैठते हैं जिससे उनका मनुष्य जन्म बृथा हो जाता है ॥ २ ॥

विद्या विवादाय धनं मदाय

शक्तिः परेषां परिपीडनाय।

खलस्य साधाविपरीतमेतद्

ज्ञानाय दानाय च रच्चणाय ॥ ३॥

दुष्ट जनों की विद्या विवाद के लिए, धन गर्व के लिए, और शक्ति दूसरों के। सताने के लिए होती है किन्तु जो सज्जन हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के त्राण के लिए होती है ॥३॥ सौजन्यधन्यजनुषः पुरुषाः परेषां देशानपास्य गुणमेव गवेषयन्ति । त्यत्त्वा भुजङ्गमविषाणि पटीरगर्भान् सौरभ्यमेव पवनाः परिशीलयन्ति ॥ ५ ॥

जो सज्जन पुरुष हैं, वे दूसरों के दोषों के। ग्रहण न कर गुणभाग का ही ग्रहण करते हैं जैसे पवन चन्दनस्थित सर्प के विष का ग्रहण न करके सुगन्ध-मात्र का ग्रहण करता है।। ४॥

# जातीय दुर्बलता

भारतवासी हिन्दुओं में स्वजातिद्वेष प्रायः सर्वत्र देखा जाता है, श्रीर सब देशों में यदि कोई प्रधान देश है तो यही। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो अपनी जाति की प्रशंसा सुन कर प्रसन्न श्रीर निन्दा सुन कर दु.खी होते हैं। किन्तु यह स्वभाव भारतवासियों का अकृत्रिम नहीं है। दूसरे के देशों की हूँद्वना या दूसरे की निन्दा करना भारतवासी हृदय से पसन्द नहीं करते। वे किसी विरोध के कारण ही ऐसा करते हो यह भी नहीं। यदि उनका यही आन्तरिक अभिप्राय होता तो भारत देश की निन्दा उन्हें असहा क्यों होती। यदि कोई यह कहे कि भारतवर्ष बहुत दिनों से पराधीनता की बेड़ी पहन चुका है श्रीर यह श्रज्ञानता श्रीर भीरता का घर बना है, इसमें आर्यगण बहुत थोड़े दिनों से रहने लगे हैं, तो ऐसा कहनेवाला भारतवासी के ,

निकट ज़रूर हास्यास्पद होगा। भारतवासी उसे भारत को सर्वो-त्कुष्ट होने का शतशः प्रमाण शास्त्रों से निकाल कर दिखलाये बिना न रहेंगे, ग्रीर भारतवर्ष ही ग्राय्यों का सबसे प्राचीन वासस्थल है, इसे इतिहास द्वारा सिद्ध कर देंगे।

माँ अपने सन्तान को कोधवश ताडना करती है किन्तु दूसरा कोई उसे मारने त्राता है तो वह उसकी रचा करती है। इससे यह समभाना चाहिए कि सन्तान पर माता का कोध आन्तरिक नहीं रहता। भारतवासी की निन्दा भारतवासी के मुँह से सुनी जाती है, किन्तु विदेशियों के मुँह से भारतवासी की निन्दा स्तनना सहा नहीं होता। भारतवासी लोग हृदय से ऐसा नहीं चाहते कि भारत की कोई निन्दा करे। कभी कभी लोगों के मुँह से जो यह सुनने में त्राता है कि 'भारत नष्ट हो गया, भारत-वासियों को अब सुख कहाँ ? देश का दिन दिन अध:पात हो रहा है। " यह भारतवासियों के अन्तः करण की बात नहीं है। श्रन्तः करण से वे भारत की दशा पर खेद नहीं प्रकट करते। यदि वे हृदय से भारत की उन्नति चाहें श्रीर उसके लिए उचित उद्योग करें तो भारत की उन्नत दशा में प्राप्त होते देर न लगे। यदि भारत के स्त्री-पुरुष, बालक-बालिकागण दूसरे की निन्दा श्रीर च्यर्थ के वाद-विवाद में समय नष्ट न कर अपने जीवन के कर्तव्य का पालन करें, दूसरों के सद्गुणों की ग्रहण करें ग्रीर अपने बुरे अभ्यासों तथा देशों को दूर कर दें ता थोड़े ही दिनों में भारत का कलङ्क मिट जाय।

जो लोग अपनी उन्नति स्री।र स्रवनति तथा स्रपने हिताहित के

विषय की बात नहीं सोचते, वही अन्यान्य लोगों की बातें चला कर अपने सदुपयुक्त समय को नष्ट करते हैं। जो आलसी हैं उन्हीं को परायों के भले बुरे कामों की समालोचना करने का अवसर प्राप्त होता है। किन्तु जो लोग अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं उन्हों तो अपना काम पूरा करने ही का समय नहीं मिलता; दूसरे की बात करने का उनको अवकाश कहाँ। सब लोग यदि अपने अपने कर्तव्य का उचित रीति से पालन करें तो कोई कलङ्क का भागी नहीं वन सकता। हम लोगों में दूसरों के छिद्रान्वेषण करने के अनेक कारण हैं। किन्तु उनमें प्रधान कारण खार्थपरता ही है। पराये की निन्दा करके हम लोग भले ही जितना चाहें आनन्द का अनुभव क्यों न करें पर अपनी निन्दा की बात सुन कर हम मरने पर उचत हो जाते हैं। अपनी निन्दा का यथार्थ कारण हूँ इकर उसे दूर न कर निन्दकों के साथ शन्नुता का ज्यवहार करने लगते हैं।

यदि कोई किसी पड़ोसी का नाम लेकर, उसकी निन्दा करने लगे तो वह बड़ी प्रसन्नता से उसे सुनेगा और पड़ोसी की निन्दा का प्रतिवाद न करके उसमें अपनी तरफ़ से और योग-दान देगा और अपने पड़ोसी का दोष सर्वत्र फैलाने के लिए उस निन्दक को उत्साहित करेगा।

किन्तु उसी व्यक्ति से यदि कोई यह कहे कि ''तुम घृणित महल्ले में रहते हो, तुम्हारे महल्ले की निन्दा जहाँ तहाँ सुनने में ग्राती हैं—इस्यादि, तो वह तुरन्त उसकी बात में अपनी अरुचि दिखला कर यथाशक्ति प्रतिवाद करने की चेष्टा करेगा और अप- वाद का मिथ्या कारण कह कर उसे अपने महल्ले की निष्कलङ्क होने का विश्वास दिलावेगा। इसी प्रकार जब कोई विदेशी किसी सम्प्रदाय वा किसी प्रदेश-विशेष की श्रीर लुच्य करके निन्दा करता है तब भिन्न प्रदेश के अधिवासी वा भिन्न सम्प्रदाय के लोग उस पर विशेष ध्यान नहीं देते । किन्तु वही विदेशी यदि किसी एक प्रदेश का नाम न लेकर समस्त भारत की निन्दा करने लग जाय तो वे पहले की तरह चुप न रहेंगे, बल्कि वे भारत के यथार्थ देाषों की भूल कर मुक्त-कण्ठ से भारत-गुण-गान करने लगेंगे। श्रीर तब वे समभोंगे कि निन्दा उन्हीं की है। रही है। विदेशियों के दुरपवाद से भारत का उतना अनिष्ट नहीं होता जितना भारत-वासियों के परस्पर की निन्दा से ही रहा है। हिंसा. द्वेष श्रीर निन्दा के वशवर्ती होकर यदि एक आदमी दूसरे की निन्दा करे तो दोनों ही का दुर्नाम लोगों में विख्यात होता है। उसी तरह एक प्रदेशवासी यदि दूसरे प्रदेशवासी की श्रीर एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय की परस्पर निन्दा करं तो समस्त देश निन्दा से क्यों न भर जाय। इसी निन्दा-वाद को देश का भयङ्कर शत्र करके मानना चाहिए। जव हम अपने देश की आप ही निन्दा करेंगे, श्रपनी जाति का श्रापही उपहास करेंगे तब श्रन्य देशी लोग हमारे देश की निन्दा करने में कब चूकेंगे। हम लोगों के मुँह से भारत की निन्दा सुन कर ही विदेशी लोगों को भारत की निन्दा करने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम अपने की आप ही निन्दा समभोंगे तब दूसरा भी हमें अवश्य ही निन्दा समभोगा। जब तक भारतवासी परस्पर को विभिन्न भाव की न छोडेंगे तब तक भारत की प्रशंसा सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हो। सकता।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गुण की प्रशंसा तो अवश्य करनी ही चाहिए, किन्तु उनके सामान्य देखें पर दृष्टि न देना बड़े महत्त्व की बात है। श्राज-कल ऐसे कितने ही छिद्रान्वेषी हैं जो दूसरे के अनेक गुणों की श्रोर दृक्पात न कर उसके सामान्य देख की बात लेकर ही उसे देखी ठइराते हैं श्रीर प्रशंसा के बदले उसकी निन्दा करते हैं। खेद का विषय है कि हम लोग अपने महत्त्व की खो बैठे हैं। स्वार्थपरता ने महत्त्व की जगह इस समय अपने अधिकार में कर ली है। जब तक स्वार्थपरता की प्रबलता रहेगी तब तक हम लोग महत्त्व का कोई काम नहीं कर सकेंगे।

अन्यान्य देश के लोग हमेशा अपने कामों में लगे रहते हैं, अपनी उन्नित की बातें सोचा करते हैं। किन्तु हम भारतीवासी आलस्य से समय विताने ही को सुख समक्त बैठे हैं। जिन लोगों को अपने जीवन-निर्वाह योग्य स्थायी सम्पत्ति मिल गई है वे समक्तते हैं संसार में उनके करने योग्य कोई काम नहीं; वे किसी प्रकार के उद्यम को आवश्यक नहीं समक्तते। किसी प्रकार का सपरिश्रम व्यापार करना उनके लिए बड़ी ही लज्जा का विषय है। जो लोग किसी आफ़िस के कर्मचारी हैं; वे यही सोचते रहते हैं कि कब उन्हें पेन्शन मिलेगी। दैवयोग से जहाँ उन्हें पेन्शन मिली कि सब कामों से हाथ खींच कर आराम से अपने जीवन का शेष समय विताने लगे। किन्तु जब किसी अँगरेज़ कर्मचारी को ऐसा अवसर प्राप्त होता है तब वे चुपचाप बैठ कर आराम करने की

बात न सोच कर बड़े उत्साह के साथ कोई लाभदायक भारी व्यापार ठान देते हैं। वे उसी की सुख-साधन समभते हैं। उसी में उन्हें पूरा श्रानन्द मिलता है।

त्रालसी होने का एक कारण दैहिक दौर्वल्य भी है। जिनका शरीर बलिष्ठ नहीं है वे ही प्रायः त्रालस्य की शरण लेते हैं। इसी दुर्वलता के दोष से हम लोगों को निरुत्साह होकर चुपचाप बैठ कर त्राराम करने की बात सूफती है। परिश्रम से देह को बचाये रहते हैं श्रीर काम की बात से कोसों भागते हैं।

हम लोग जन्मभूमि छोड़ कर घल्पकाल के लिए भी देशान्तर घूमने नहीं जाते। अनेक ऐसे कारण हैं जिससे हम लोगों की विदेश जाने का सुयोग नहीं मिलता! किन्तु जिन लोगों की सब प्रकार का सुभीता है वे अशिचित होने के कारण विदेश जाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो अपने देश से देशान्तर गमन कर भिन्न भिन्न स्थानों की रीति-नीति से परिचित हों और अन्यान्य देशवासियों का स्वदेश। नुराग. स्वजाति-वत्सलता, साहसिकता और सद्गुणावली देख कर कुछ शिचा प्रहण करें। विदेश जाने से स्वदेश पर अनुराग बढ़ता है। देहात के रहनेवाले युवक छात्रगण जब गरमी की छुट्टी के समय कलकत्ते के छात्रालय का परिखाग कर घर जाने लगते हैं उस समय उन लोगों के हृदय में आनन्द की तरङ्गें लहराने लगती हैं। मानों संसार की सारी यातनाओं से छुटकारा पाकर वे स्वर्गीय सुखनगरी को जा रहे हैं। जो लोग सर्वदा एक ही स्थान में रह कर समय विताते हैं उन्हें वह

आनन्द नहीं मिलता। प्रदेशवासी युवकों के भन में अन्य काल में जन्मभूमि की उतनी चिन्ता नहीं रहती, किन्तु विदेश से घर आने के समय अपनी जन्मभूमि का सारा सुख उन्हें स्मरण है। आता है। तब मातृभूमि की सभी वन्तुयें सुन्दर प्रतीत होने लगती हैं। अपने देश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश लौट आने के समय अपने देश का अनुराग लोगों के हृदय में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है।

ज्ञान प्राप्त करने की हमारी स्पृहा ज्यों ज्यों जीग होती है त्यों त्यों कुसंस्कार श्रीर अज्ञानता त्रादि देशों की वृद्धि होती है। विद्यालय के विद्यार्थिगण अपने नियमित पाठ के अतिरिक्त विद्या-सम्बन्धी कोई दूसरा विषय न पढ़ेंगे। श्राफिस के कर्मचारी लोग श्राफिस के कामों की समाप्त कर अवशिष्ट समय में कोई दूसरा काम न करेंगे। उसे वे त्रालस्य में ही बितावेंगे। त्रायवा खेल-तमाशे में भुगतान करेंगे। किन्तु ऐसा काम न करेंगे, ऐसी पुस्तकें न पढेंगे जिससे उनका विशेष कल्याण हो। जो लोग वाणिज्य-व्यापार करते हैं वे दिन रात अपने आय-व्यय, लाभ-हानि की चिन्ता में ही व्यक्त रहते हैं; उन्हें अपध्यात्मिक बल तथा अपने देश की कल्याण-विषयक बातों के सोचने का अवसर नहीं मिलता। जा लोग विशेष धनवान हैं वे सर्वदा भाग-विलास में निमग्न रहते हैं ऋौर उपाधि पाने के लिए लालायित रहते हैं। उनके सभी काम दूसरे की सहायता पर निर्भर रहते हैं। बिना दूसरे के सहारे उनका एक काम भी नहीं चलता। वे धन से दूसरे का परिश्रम खरीद कर अपने की परिश्रमी बनाते हैं। उन्हें अपने नित्य के आवश्यक कामों से जो समय बचेगा उसे वे हास्य-परिहास में ख़र्च करेंगे। वे श्रपने धन श्रीर समय दोनों ही को प्राय: व्यर्थ के कामों में नष्ट कर डालते हैं। धनवानों में सब ऐसे ही हैं यह बात नहीं है। श्रव भी कितने ही देश के सच्चे हितैषी महानुभाव विद्यमान हैं जो धन श्रीर समय को वृथा नष्ट नहीं करते, किन्तु ऐसे उदार पुरुषों की संख्या जब तक श्रिधक न है।गी तब तक भारत का कलङ्क न मिटेगा।

हम लोगों को एक और भारी रोग यह हो गया है कि बिना दूसरे के देाषों का अनुसन्धान किये जी को विश्राम नहीं होता। पर यह नहीं जानते कि इससे हम लोगों की कितनी बड़ी हानि होती है। ग्रसल में यह रोग ऐसा बुरा है कि हम लोगों की ऊँची शिचा प्रहार करने के अयोग्य बना डालता है। हम लोगों को जहाँ तक हो सके शीव ही इस व्याधि का प्रतीकार करना चाहिए, नहीं तो यह सङ्क्रामक होकर सबको असमर्थ बना डालेगा। हृदय की दर्बलता जैसे हम लोगों की दूसरे के गुग्र-देश की समालोचना में प्रवृत्त कराती है वैसे ही अात्माभिमान भी हम लोगों को दूसरे के देशबादेश की बातों में उल्लेकाता है। जुद्र-हृदय मनुष्य अपनी चरित्र-गत चाद्रता व्यक्तिमात्र में देखता है श्रीर उसकी घोषणा करके श्रपनी ज्ञद्रता छिपाने की चेष्टा करता है; किन्तु वह मूर्ख यह नहीं समभता कि एक आदंगी की हीनता और निन्दा की बात दसरे के निकट प्रकट करने में क्या लाभ ? जब हम लोग एक ही देश के और एक ही जाति के हैं तब अपने देशवासी की या खजाति की निन्दा अपनी ही निन्दा हुई। पर छोटे हृदयवाले मनुष्य

ऐसा नहीं समभते। वे देश श्रीर जाति सबसे श्रपने को पृथक् मानते हैं श्रीर इसी में वह श्रपना बड़प्पन समभते हैं।

हम लोग पाँच मनुष्य मिल कर साभी का कोई व्यापार नहीं चला सकते। इसका कारण हम लोगों की जातीय दुर्वलता ही है। सब लोग यदि अपनी ही रुचि और अपनी ही प्रसन्नता के अनुसार काम करना चाहें तो साभी का काम चल नहीं सकता। जब तक ऐकमत्य न होगा तब तक कोई साभी का व्यवहार कर ही नहीं सकता। ईच्या और सन्देह से व्यवसाय में बड़ी वाधा पहुँचती है। यदि परस्पर एक दूसरे का विश्वास न करे तो जाति-सम्बन्धी ऐक्यभाव समूल नष्ट हो जाय। जिस देश में जातीय सद्भाव का अभाव है वहाँ दीनता का प्रभाव दिन दिन क्यों न बढ़ेगा? जब तक सभी लोग स्वार्थभाव का त्याग न करेंगे तब तक देश की दशा न सुधरेगी। जब तक हम लोग अपने अभिमान को त्याग कर खार्थता को जलाश्विल दे, स्वजातीय लोगों के साथ प्रेम और विश्वास करना न सीखेंगे तब तक भारत की दीन दशा और हम लोगों की जातीय दुर्वलता दूर न होगी।

जैसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की अच्छा काम करते हुए देख कर हर्ष होता है वैसे ही किसी अच्छे व्यक्ति को आलस्य की गोद में निद्रित देख कर मन में घृणा उत्पन्न होती है। यह मनुष्यों का एक खाभाविक धर्म है। अच्छा काम कैसा ही छोटा क्यों न हो, उसमें महत्त्व अवश्य रहता है। मान लो कि किसी धनवान व्यक्ति ने किसी चिकित्सालय की सहायता में एक हज़ार रुपया दिया, इसमें उनका जैसा कुछ महत्त्व देखा गया, कोई दिर झ्रिनाथ बालक सड़क पर पड़ा भूख से व्याकुल हो रो रहा है। उसे उठा कर यदि कोई उसके हाथ में दो पैसे दयापूर्वक रख दे तो इस काम से इस व्यक्ति का बड़प्पन क्या वैसा न समका जायगा ? ईश्वर की सृष्टि में हम लोग झीर प्राणियों की अपेचा श्रेष्ठ गिने जाते हैं। जब इस संसार में छोटे से छोटे कीड़े-मकोड़े तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, तब हम लोगों को क्या निश्चेष्ट होकर रहना उचित है ?

मनुष्य जब तक किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता तब तक उसके हृदय में पूर्णरूप से विकास नहीं होता। जब परिश्रम की आग हृदय में बलने लगती है तब सारी बुरी प्रवृत्तियाँ लकड़ियों की तरह जल कर राख हो जाती हैं। हम लोग जब आलस्य के अधीन होते हैं तभी हम लोगों की चित्तवृत्ति बुरे कामों की ओर भुकती है और तभी दूसरे की निन्दा, वृथा विवाद श्रीर हास्य-परिहास आदि अनुचित काम करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। हम लोग यदि आलस्य को दूर कर दें तो सहजहीं में जीवन की भविष्य उन्नति प्राप्त हो सकती है।

(प्रदीप)

हमारी सब प्रकार की उन्नित के मार्ग में आलस्य ही भारी कण्टक है। हम लोगों की समस्त दुर्बलताओं का कारण आलस्य ही है। आलसी ही लोग अकसर दूसरों की निन्दा किया करते हैं। जो लोग आलस्यरहित हैं, कर्मबीर हैं, उन्हें ऐसी खोटी बात बेलने का समय कहाँ ? जो लोग अकर्मण्य हैं, आलसी हैं. बे दूसरे की निन्दा करने के साथ ही साथ आत्मप्रशंसा करने में भी नहीं चूकते। बड़े खेद का विषय है कि हम लोग आत्मश्लाघारूप कठिन अपराध के अपराधी हैं। पर-निन्दा की अपेचा भी आत्म-प्रशंसा करना बड़ा ही घृणा का विषय है, इसका सर्वदा स्मरण रखना चाहिए, किन्तु हम लोग इसे एक प्रकार भूल ही जाते हैं।

### श्रसमर्थता दिखलाना

नित्य की कितनी ही ज्यावहारिक बातों से जातीय बलाबल का कुछ कुछ ज्ञान हो जाता है। जिस देश में शिक्त, सामर्थ्य, कार्यदत्तता, निरालस्य, दृढ़ प्रतिज्ञा, ग्राशा, उत्साह ग्रीर जातिप्रियता है वहाँ के निवासियों के मुँह से प्रायः उन्हों के सम्बन्ध की बाते निकलती हैं। किन्तु हम लोगों के देश में क्या खी, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या युद्ध सभी की बात-चीत में ग्रालस्य, ग्रसमर्थता, ग्रकारण ग्रप्रसन्नता, निरुद्योगिता ग्रीर नैराश्य का भाव कुछ न कुछ प्रकट होही जाता है। परस्पर सहानुभूति न रहने ही के कारण लोग ग्रकसर कहा करते हैं—''गये तो गये, जाने देा, इसमें हमारा या तुम्हारा क्या बिगड़ता है।" ऐसे ही कोई कोई कहते हैं ''मर जाना ही ग्रच्छा है," ''जीकर क्या करूँगा" ''मुक्ते इस संसार में रहना ही के दिन है।" ''सब छोड़ छाड़ कर संन्यासी हो जाना ही ग्रच्छा है" इत्यादि। हम लोगों के समाज में नैराश्य, निरुद्यमता ग्रीर ग्रसन्तोष ग्रादि ग्रवगुण दिन दिन बढ़ता ही जाता है। ''मैं ग्रस्तम हूँ, मुक्तसे ग्रव कोई काम नहीं

हो सकता।" इस तरह की बात उन्हीं के मुँह से सुनना कुछ अच्छा लगता है जिनके बाल सफोद हो गये हैं; शरीर का चमडा सिकड गया है: श्राँखों की ज्योति मन्द हो गई है; दाँत बिलकुल टूट गये हैं और कानों से कम सुनाई देता है। ऐसे जीर्थ, शीर्थ, वृद्ध यदि अपनी असमर्थता दिखलावें तो वह किसी को अप्रिय नहीं जान पड़ती; किन्तु यही बात यदि किसी बुद्धिमान युवक के मुँह से निकले तो वह किसे सहा होगी। विशेषत: यह बात उन लोगों के मुँह से, जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें अपना चरित्र सङ्गठित करने का यही मुख्य समय है, जिनको श्रीर दूसरा कोई काम नहीं, सुन कर लजा को भी लजा हो त्राती है। किन्त हमारे देश के छात्रगण यह न समभ कर ऐसे अमूल्य समय की हैंसी-खेल में गवाँ देते हैं। साधारण कामों में भी कितने ही यह कह कर कि "मुफसे नहीं हो सकता," अपने की आलस्य की गोद में छिपाते हैं। कितने ही लोग अपनी इच्छा पूरी न होने. अथवा किसी काम में सफलता प्राप्त न करने के कारण निरुत्साह होकर उद्यम करना छोड देते हैं। जब श्रालस्य उन्हें ग्रा घेरता है तब दैव के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठ रहते हैं श्रीर कहा करते हैं-- ''जो दैव करेगा, होगा।'' इस कातरोक्ति से उनका कोई काम सिद्ध नहीं हो। सकता; बल्कि उनकी इस कापुरुषोक्ति का अनुकरण और लोग भी करने लगते हैं। किसी विद्वान ने कहा है--- "भाग अभाग मनुष्य के दोनें अपने हाथ।" इसका श्रिभिप्राय यही है कि जैसा उद्योग करेगो सिद्धि भी वैसी ही होगी। हम लोग किञ्चित परिश्रम करके फल अधिक प्राप्त

करना चाहते हैं। पर ऐसा होना कब सम्भव है। अन्त में यथेष्ट फल न पाकर हम लोग खेद प्रकाश करने लगते हैं और चुच्घ होते हैं। यह नहीं सोचते कि हमने परिश्रम ही क्या किया था। इस कम्मेचेत्र संसार में यदि हम लोग महात्माओं के बताये मार्ग पर चलें, प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करें और आशा कम रक्खें तो अवश्य ही आशातीत फल प्राप्त होगा। अतएव तुम लोग यह बात कभी मुँह से न निकालों कि—''हमसे यह नहीं हो सकता, हम असमर्थ हैं।"

#### "न हो सकेगा"

"न हो सकेगा" यह काम भाई, कभी न बोलो अति हीनताई। न क्यों सकेगो कर सो विचारो, अधीरता को मन से निकारो ॥ १॥ नहीं बनेगो यदि कर्मवीर, सभी कहेंगे तुमको अधीर। असाहसी को हँसते सभी हैं, न प्रेम जी से करते कभी हैं ॥ २॥

हम अध्यवसाय, दृढ़ प्रतिज्ञा और भ्रात्मवशता के अभाव से कितनी ही बार कर्तव्य-पालन में असमर्थ होकर कर्तव्यभ्रष्टता के देश से देशी होते हैं. कर्तव्य-मार्ग में जहाँ कोई साधारण भी विझ श्रा पड़ा तहाँ हम लोग श्रागे न बढ़ पीछे हट श्राते हैं। यहाँ तक कि कर्तव्यपालन का संकल्प भी भूल जाते हैं। श्रीर श्रपने साहस बल की एक-दम खी बैठते हैं। भारतवासियों का शांरीरिक बल श्रीर मानसिक शक्ति उन्नतिशील ग्रॅंगरेज़ जाति की अपेचा न्यून नहीं है किन्तु हम लोग उसे उचित रूप से व्यवहार में लाना नहीं जानते। इम लोगों का उत्साह कुछ ही देर के लिए विकासोन्मुख होकर कुम्हला जाता है। कोई अपनी शक्ति का बाल्यकाल में, कोई युवावस्था में श्रीर कोई वृद्धावस्था में विकास दिखलाता है। पुरुष-परम्परा से, समभाव से, या कुछ बड़े उत्साह से, अपने जीवन-पर्य्यन्त उत्साह-पूर्वक कोई काम कर दिखलाना ते। हम लोगों के लिए कल्पना से बाहर की बात हो रही है। कैसा ही कोई विषय क्यों न हो, अधिक देर तक उस पर हम लोगों का चित्त स्थिर नहीं रहता। इसका प्रत्यच प्रमाण सभा, समाज, सम्प्रदाय आदि हैं। हय लोग जब किसी अच्छे काम में हाथ डालते हैं तब पहले तो असाधारण परिश्रम, पूर्ण उत्साह और बडी स्पृहा के साथ काम करते हैं। किन्तु, खेद के साथ कहना पड़ता है कि थोड़े दिनों के बाद हमारा सारा उत्साह ग्रीर परिश्रम शिथिल हो जाता है। अन्त में जिस उद्देश से वह काम ठाना था उसे भूल कर ''यह काम हमारे किये न होगा, हम इसे पूरा न कर सकोंगे अ कह कर हम दूसरे काम की ग्रीर भुक पड़ते हैं। विद्युत् की तरह चगास्थायी उद्यमशीलता या उत्साह, एक काम पूरा होते न होते दूसरा काम ठान देना, एक साधारण काम में प्रवृत्त होकर छोटे बालक की तरह ''हम नहीं कर सकेंगे'' कह कर परिश्रम श्रीर प्रतिज्ञा

से हट जाना, क्या हमारी जातीय दुर्वलतायें नहीं हैं? किसी काम में जहाँ एक बार निष्फलता हुई तहाँ हम लोग फिर उस पर दृष्टिपात भी नहीं करते। दो बार की चेष्टा से जिस काम को पूरा नहीं कर सकते, तीसरी बार उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करते। "जो दस बार की चेष्टा करने पर भी सिद्ध न होगा उसके लिए सौ बार चेष्टा करेंगे। जो सौ बार की चेष्टा से सम्पन्न न होगा उसके लिए हज़ार बार कोशिश करेंगे, इस काम को हमों पूरा करेंगे, हम इसे बिना पूरा किये न छोड़ेंगे, हम अवश्य ही इसे सिद्ध करेंगे।" हम लोगों में इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा करनेवाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। इस भारत के सुसन्तान स्त्री-पुरुष न जाने कब दृढ़प्रतिज्ञ होंगे और कब आपसे अपनी रचा करने की शिचा-लाभ करेंगे?

#### --:0:--

#### उत्साह

"दृढ़ प्रतिज्ञा, श्रध्यवसाय, श्रात्मवश्यता, श्रीर उद्योगपरता से मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? जब तुम बराबर परिश्रम करते रहोगे तब जो काम तुम्हें श्राज श्रसाध्य जान पड़ता है वह कळ सुसाध्य जान पड़ेगा "

मुग्धबोध व्याकरण के रचियता प्रसिद्ध वैयाकरण बोपदेव\* बचपन में बड़े ही मन्दबुद्धि थे। उन्हें अपना पाठ बारम्बार

अ यह आख्यायिका सन् १८८१ ई० वामाबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित ''बोपदेवेर जीवनी'' शीर्षक लेख के आधार पर लिखी गई है और वामा-बोधिनी के सम्पादक महाशय की आज्ञा से इसमें प्रकाशित हुई है।

श्रभ्यास करने पर भी याद न होता था । किन्तु विनीतस्वभाव होने को कारण वे गुरुदेव को विशेष कृपापात्र हो रहे थे। बीपदेव ने बडे परिश्रम ग्रीर बड़े यत्न से बहुत दिनों तक व्याकरण के प्रन्थ पहे पर उन्हें कुछ बोध न हुआ। उनके सहपाठी एक एक कर सभी शब्द-शास्त्र में विद्वान हो गये किन्तु वे कुछ भी शिचा-लाभ न कर सके । इससे उनके अध्यापक श्रीर वे (बोपदेव ) दोनों ही ज्ञब्ध हुए। एक दिन अध्यापक ने पढाते वक्त मीठी बातों में बोप-देव का कुछ तिरस्कार किया, इससे बोपदेव के मन में लज्जा के साथ ही साय बड़ी ग्लानि हुई। वे मन ही मन से। चने लगे-''इतना परिश्रम, इतनी चेष्टा, से इतने दिनों तक पढ़ा, पर कुछ भी समभा में न आया। यदि इतने दिनों में कुछ बोध न हुआ। तो अब क्या होगा।" यो सोच विचार कर वे चुपचाप पाठशाला से चल दिये और उदासीन की तरह इधर-उधर घूमने लगे। गुरु श्रपने त्रिय विद्यार्थी के वियोग से बड़े दु:खी हुए श्रीर यह भी समभ गये कि पाठशाला-परित्याग करने का कारण उनका तिर-स्कार ही हुआ।

किसी समय बोपदेव चलते चलते थक कर सरोवर के सामने पेड़ के नीचे बैठ गये। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि एक युवती मिट्टी के घड़े में पानी भर कर उसे पत्थर की सीढ़ी पर रख कर सरोवर में स्नान करने लगी। स्नान कर चुकते पर वह उस घड़े की बगल में लेकर, अपने घर की चली। जहाँ वह घड़ा रक्खा था वहाँ रोज़ रोज़ घड़ा रखने के कारण घिस कर कुछ गड्डा सा है। गया या। यह देख कर बोपदेव के मन में न मालूम क्या एक

नवीन भाव का उदय हुआ। वे बड़ी देर तक मन ही मन कुछ सोचते रहे, अन्त में उठ खड़े हुए और प्रसन्न-मन से गुरु के घर लौट आये। अध्यापक अपने प्रिय शिष्य को देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े स्तेह के साथ उनका स्वागत किया। जब वे।पदेव स्वस्थ हुए तब अध्यापक ने हर्ष से गद्गद होकर बे।पदेव से इस प्रकार मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा। वे।पदेव ने सारी घटना आदि से अन्त तक कह सुनाई और कहा—''गुरुजी! चिरकाल तक घर्षण का फल प्रत्यच देख कर इस समय मुक्ते अच्छा उपदेश मिल गया। मिट्टी की रगड़ खाते खाते जब कठिन पत्थर का उस प्रकार घिसना मैंने अपनी आँखों देखा तब सोचा कि बार बार चेष्टा करने और लगातार परिश्रम करने से मेरी बुद्धि और समरणशक्ति ती इण और परिष्कृत क्यों न होगी?"

उस दिन से बोपदेव खूब जी लगा कर असाधारण अध्य-वसाय और परिश्रम के साथ व्याकरण पढ़ने लगे। पहले का मन्द संस्कार उनका नष्ट हो गया। अब उन्हें प्रत्येक सूत्र का भाव भली भाँति समभ में आने लगा। थोड़े ही दिनों में बोपदेव ने व्याकरण-शास्त्र में असाधारण योग्यता प्राप्त कर ली। बोपदेव ने पाणिनि का व्याकरण बहुत बड़ा और दुरवगम्य देख कर सुगम मुग्धबेध व्याकरण बनाया। बोपदेव यह प्रन्थ बनाकर अपना नाम अमर कर गये। यदि वे सूत्रों का विवरण स्वयं न लिख जाते तो उनका तात्पर्य कितने ही विद्वानों की समभ में प्रायः न आता। मुग्धबेध व्याकरण सुगम होने के कारण सबको पसन्द आया और इसी से इसका इतना अधिक प्रचार हुआ। जिस व्याकरण की टीका लिख कर रामतर्क वागीश-प्रभृति विद्वानों ने असाधारण पाण्डिस की प्रतिष्ठा पाई, वह मुग्धबेध बेपदेव ने मन्द-बुद्धि बालकों के लिए लिखा था। "अब मुभे कुछ न आवेगा।" यह कह कर जी पाठशाला छोड़ कर चले गये थे, जी अपनी मन्दबुद्धि के कारण गुरु से तिरस्कृत हुए थे, उन्हों ने फिर परिश्रम करके कैसी अच्छी योग्यता प्राप्त की इसे एक बार विचार कर देखे। अध्ययसाय का क्या ही अद्भुत प्रभाव है! बार बार अनुशीलन करने का चमत्कार क्या ही विलच्छा है!! आत्मवशता और दृढ़ प्रतिज्ञा की क्या ही असाधारण शक्ति है!!!

मार्किन युक्त राज्य के प्रेसीडेंट गारफील्ड बड़े ही स्वतन्त्र चिक्त के मनुष्य थे। "हम से यह काम न हो सकेगा" यह वाक्य उनके मुँह से कभी किसीने नहीं सुना। एक बार उनके ऊपर एक अत्यन्त कठिन काम का भार आ पड़ा, तब उनकी माँ ने उनसे कहा—"जेस्स, जो कोई काम करना हो पहले यह सोच लेना चाहिए कि यह हमसे होगा या नहीं। 'हाँ, या ना', कुछ थिर हो जाने पर जान लो कि आधा काम सम्पन्न हुआ। मेरे पिता हम लोगों को अकसर यह कह कर उपदेश दिया करते थे कि ''मन माने तो हुँहो उपाय।"

जेम्स अपनी माँ को इस उपदेश और उत्साहवाक्य की अपने जीवन में कभी न भूले। वे माता को बड़े ही भक्त थे। मातृभक्ति ने ही उन्हें संसार में इतने उन्नत पद पर पहुँचाया था। उनकी अपनी उन्नति का मार्ग सुगम करने के लिए कोई सामग्री न थी। उनका बाल्यकाल बड़े ही कष्ट से कटा था, किन्तु वे अपने उद्योग और बुद्धि से दिरद्र सन्तान होकर भी सबसे उच्च पद का अधिकार हस्तगत कर सके। वे आत्मपारुष के गुण से कठिन से भी कठिन काम सम्पन्न करने में समर्थ हुए थे। उनके विशुद्ध चित्र ने और उनकी मातृ-भिक्त ने उनके सभी अभावों को दूर कर उनके हृदय में असाधारण शक्ति का संचार कर दिया था।

"जो किसी अच्छे काम में आप प्रवृत्त होता है उसकी सहा-यता ईश्वर करते हैं।" यह उपदेश माँ के मुँह से बचपन में मातृभक्त गारफ़ील्ड को बराबर सुनने में आता था। बुद्धिमती माँ का उपदेश गारफ़ील्ड कभी न भूले।

#### विनयकुमार की प्रतियोगिता

श्रॅगरेज़ी के किसी विद्वान की उक्ति है कि—''लच्य से कुछ ऊपर दृष्टि स्थापित करो नहीं तो लच्यश्रष्ट होगे।" इस उक्ति की श्रच्छी तरह समभ्र कर काम करने से प्रायः विफलता न होगी। तुम किसी अवस्था में क्यों न रहीं, इस अमूल्य उपदेश-वाक्य का स्मरण करके काम करोगे तो अपने अभीष्ट की ज़रूर पूरा कर सकोगे। शिचा, शिल्प, वाणिज्य आदि उच विभाग की तो कोई बात ही नहीं साधारण बातों ही में इसकी सत्यता का प्रमाण मिल जाता है। समतल भूमि से ज़रा ऊँचे खड़े हे। कर देखने में श्रीर लोगों की अपने अवश्य ही कुछ अधिक सूभता है।

खेल की जगह में यदि तुम अन्यान्य बालकों से अच्छा खेल

करना जानते हो तो तुम्हारा स्थान सबकी अपेक्षा ऊपर होगा।
पीछे तुम कदाचित् उन लड़कों के साथ न खेलो, इस समय से वे
तुम्हें कभी अप्रसन्न न होने देंगे। तुम्हारे अनेक उपद्रव को वे खुशी
से सह लेंगे और तुमको आदर्श मान कर तुम्हारे ही सहश नाम
पाने का अभिलाष करेंगे। जब तुम्हारे साथी तुम्हारे बराबर मान
पैदा करना चाहते हैं तब तुम्हें अपना लच्य कुछ और ऊँचा बनाना
चाहिए। ऐसी अवस्था में वे तुम्हारे साथी तुम्हारी बराबरी
न कर सकेंगे। तुम उन लोगों में प्रधान के प्रधान बने ही रहीगे
और वे बालक तुम्हारा उसी तरह आदर-सत्कार करेंगे।

कलकत्ते के किसी कालेज में नरेन्द्र श्रीर रमेशचन्द्र ये दो विद्यार्थी एक ही कचा में पढ़ते थे। दोनों विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीचा में प्रथम श्रीर द्वितीय होते थे। सहपाठियों में उन दोनों की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वे दोनों छात्र अपने निर्मल चित्र श्रीर मेधाशिक के द्वारा अध्यापकगणों के अव्यन्त प्रिय हो रहे थे। उन दोनों से कुछ भूल भी हो जाती थी तो उसे अध्यापकगण चमा कर देते थे। जिस कचा में नरेन्द्र श्रीर रमेश पढ़ते थे उसमें सात श्राठ विद्यार्थी श्रीर भी निम्न श्रेणी से तरको पाकर उनके साथ पढ़ रहे थे। वे सब विद्यार्थी भी बुद्धिमान श्रीर परिश्रमी थे; परन्तु नरेन्द्र श्रीर रमेश के बराबर न होने के कारण उनके मन में ईर्घ्या उत्पन्न हुई इतनी ही, अपनी बुटि-पूर्ति करने अथवा परीचा में उन दोनों से बढ़ जाने की चेष्टा उन लोगों ने न की। केवल यही सोचने लगे कि—"इम लोग इतना परिश्रम करते हैं, जी लगा कर अपना पाठ अभ्यास करते हैं, परीचा के

समय सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर लिख आते हैं, तब न मालूम नरेन्द्र ग्रीर रमेश सर्वप्रधान कैसे हो जाते हैं। इन दोनों पर अध्या-पकों की विशेष कृपा है इसीसे परीचा में ये दोनों प्रधानता प्राप्त करते हैं। नहीं तो जवाव क्या हम लोग उनसे बुरा देते हैं ?" इस प्रकार के ईव्यायुक्त सोच-विचार और तर्कवितर्क से उन लोगों के पढ़ने में किसी समय व्यर्थ का विन्न ग्रा खडा होता था। उन बालकों में विनयकुमार नाम का एक विद्यार्थी वहा ही वुद्धिमान या उसने एक दिन अपने मन में सोचा-"'नरेन्द्र श्रीर रमेश प्रतिवर्ष परीचा में प्रथम और द्वितीय होते हैं इसका कारण क्या है ? उन दोनों को अध्यापकगण इतना क्यां मानते हैं ? इसका कोई अवश्य विशेष कारण होगा। पहले उस कारण की जानना चाहिए।" यह सीच कर विनय प्रति दिन रमेश और नरेन्द्र के हर एक काम, बातचीत श्रीर चाल-चलन की ध्यानपूर्वक देखने लगा। उन दोनों के साथ उसने बड़ी घनिष्ठता की ग्रीर किस समय वे देानों कीन काम करते थे, कितनी देर पढ़ते थे, कितनी देर हँसी-खेल में बिताते थे, श्रीर छुट्टी के समय की किस तरह बिताते थे; इन सब बातों का पता उसने लगा लिया। जब उन दोनों के आहिक कृत्य से विनय भली भाँति परिचित हो गया तब एक दिन अपनी कोठरी में बैठकर एकाम मन से विचारने लगा-"जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ इस तरह पढ़ने से उन्नति की कोई आशा नहीं है। रमेश और नरेन्द्र का जो कुछ व्यवहार देखा है वही उन्नति का वास्तविक मार्ग है। वे दोनों अपने समय को चण भर भी वृथा नहीं जाने देते। काम के समय अपना कर्तव्य भूल कर कभी किसी के साथ बातचीत तक नहीं करते। हम लोगों में उन दोनों के समान विनयी, मधुर-भावी छीर सहिब्स एक भी देखने में नहीं आता। ये दोनों जो प्रतिवर्ष परीचा में सर्वप्रधान होते हैं ग्रीर ग्रध्यापकों के स्नेहभाजन बने हैं यह ग्राश्चर्य की कोई बात नहीं। ग्रस्तु। जब कारण ज्ञात हो गया है तब मुक्ते निराश होना न चाहिए। स्राडम साहब के इस अमूल्य वाक्य को ही मैं मूल मनत्र बनाऊँगा—''लच्य की जगह से कुछ ऊपर निशाना करेा, नहीं तो लच्यभेद न कर सकोगे।" त्रावेग में श्राकर विनय ने इस वाक्य को उच स्वर से बोल कर सिर ऊपर उठाया ग्रीर उसी घड़ी प्रण किया कि मैं नरेन्द्रनाथ और रमेशचन्द्र की अपेचा सभी बातें में अपनी विशेषता दिखलाऊँगा।" वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन दोनों की अपेत्ता अधिक शिष्ट, अधिक विनयी, अधिक परिश्रमी, कर्तव्य-परायग ग्रीर सहिष्णु होकर ग्रीर लच्य से ऊपर दृष्टि स्थिर रख कर धीरे धीरे अप्रसर होने लगा। विनयकुमार, जो इस प्रकार श्रपनी उन्नति के मार्ग में अप्रसर हो रहा था और एक उच आदर्श के श्रनुसार अपना चरित्र सङ्गठित करने के हेतु कटिबद्ध हुआ था, वह किसी की कुछ मालूम न हुआ। परीचा के समय सभी विद्यार्थियों ने परीचा दी। उनमें कितने ही योग्य विद्यार्थी ऐसे थे जो उसी वर्ष दूसरे कालेज से ब्राकर इस विद्यालय में नियुक्त हुए थे। इस कारण नरेन्द्र भ्रीर रमेश के विपत्ती छात्रगण मन ही मन सोच रहे थे कि इस बार दोनों का गर्व निश्चय चूर्ण होगा। हरिनाथ सभी को जीतेगा। परीचा का फल कुछ दिन बाद प्रकाशित हुआ। सब लोग विनयकुमार का मुँह अचम्भे के साथ

देखने लगे। परीचा में विनयकुमार प्रथम हुआ। सहपाठियों को इस प्रकार विस्फारित नेत्र से अपनी श्रोर देखते हुए देख कर विनयकुमार ने कहा—''मित्र-गण, लच्य स्थान से कुछ ऊपर निशाना ठीक करो, अवश्य ही लच्य भेद करोगे।"

हम लोगों की जातीय दुर्बलता का लच्चण एक यह भी है कि हम लोग दूसरे की उन्नत दशा में देख कर केवल ईच्यों से जलते हैं किन्तु अपने देशों की ओर दृष्टि देकर उन्हें दूर करने का यल नहीं करते। अपने की उन्नत दशा में लाने की चेष्टा नहीं करते। मैं प्रतियोगी के निकट जिस गुण में न्यून हूँ उस गुण की प्रतियोगी की अपेचा जब तक अधिक प्राप्त नहीं करूँगा तक तक प्रतियोगी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकूँगा। उन्नतिशील प्रतियोगी के चित्रगत देश या अपवाद की घोषणा कर मैं उसे कभी नहीं दबा सकता।" इस विषय में हम लोग अल्यवस्क विनयकुमार की कार्यकारिता से यथेष्ट शिचा लाभ कर सकते हैं।

## कर्म करने ही में बड़प्पन है

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्र असमाः ० । ।

यजुर्वेद अध्याय ४०

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लच्मी-देंवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्रया यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र देाषः ॥

हितोपदेश

जो लोग जितने ही अधिक कर्तव्यपरायण हैं वे उतने ही अधिक आदरणीय समभे जाते हैं; अतएव अपने कामों को भली भाँति सम्पन्न करके सुख सम्मान के भाजन बना अथवा आलुसी बन कर अपमान का दु:ख भोगो; पर इतना याद रक्खा कि आलसी मनुष्यों की चित्तवृत्ति सर्वदा पापपथ की ही स्रोर धावित होती है। त्रालसी मनुष्यों का दिमाग बुरी बुरी भावनान्त्रों से भर जाता है. इससे वे सभ्य समाज में सर्वत्र घृणास्पद समभ्ते जाते हैं। शास्त्रों में कर्म की महिमा अच्छी तरह गाई गई है। तुम लोग जितना ही श्रिधक दर्शन, विज्ञान-शास्त्र पढ़ोगे उतना ही अधिक जानागे कि यह संसार कर्म-मूल है। सांसारिक जितने जीव हैं सब कर्मरत हैं। क्या जड़ क्या चेतन सभी कर्भपाश में फँसे हैं। इस संसार में श्रालस्य के लिए कोई जगह नहीं है, तब श्रालस्य कह कर जो 🎙 कोई एक बात कही जाती है उसका अभिप्राय भिन्न है। सब लोग कर्म की ग्रभावावस्था ही को ग्राजस्य कहते हैं। पर ग्रसल में यह बात नहीं है। जिसको जितनी शक्ति है वह उतना ही काम करेगा। वह उतना ही अपने कर्तव्य का पालन करेगा। किन्तु जे लोग शक्ति, समय श्रीर इच्छा रहते भी यथोचित काम न करके कर्तव्य से जी चुराते हैं हम लोग उन्हीं को त्र्यालसी कहते हैं। किन्तु जो लोग अपने कर्तव्य को यथाशक्ति सम्पन्न करते हैं उन्हें त्रालसी नहीं कह सकते। दूसरी बात यह कि जब कर्म किये

विना कोई रह नहीं सकता तब यह सम्भव है, कि जो सुकर्म नहीं करते वे प्रायः कुकर्म करते हैं ग्रीर जो कर्तव्य से हटते हैं वे अकर्तव्य को आश्रय देते हैं। हम लोग जब कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को त्रालसी नहीं कह सकते तब जो अकर्मण्य हैं अर्थात् कर्तव्य की अवहेला करनेवाले हैं वे ही आलसी कहला सकते हैं। आलसी लोगों का मस्तिष्क सर्वदा पापों से ही भरा रहता है। ऋँगरेज़ी में नीति का एक वाक्य है जिसका भावार्थ यह है कि, ''जिन्हें अपना कर्तव्य कर्म नहीं सूक्तता पिशाच उन्हें कर्म्म ढूँढ़ देता है।" जो लोग विश्राम-प्रिय हैं. जो बात बात में कहा करते हैं कि "क्या हम जीवन भर कमाते ही कमाते मरेंगे ? इस ज़िन्दगी में कुछ आराम भी तो कर लोना चाहिए। अधार जा यह सोचते हैं कि "इतने कर्मचारियों के रहते मैं खुद क्यों काम करूँगा।" ग्रीर जिन लोगों की यह धारणा है कि "दिरद्र नरनारीगण श्रीर श्रम-जीवी व्यक्तियों ही को काम करना उचित है। धनवान व्यक्ति काम करेंगे तो लोगों में उनका उपहास होगा।" इन लोगों की इस बात पर पूर्णेरूप से विश्वास करना चाहिए कि जो लोग काम करते हैं वेही विश्राम का सुख पाते हैं श्रीर श्रक्तमैण्य श्रालसी लोग दिन रात अप्रसन्न भ्रीर अस्वस्थ रहा करते हैं। कोई काम न करके आलस्य में दिन बिताकर हमें क्या आराम मिल सकता है ? हम लोगों की अपना कर्तव्य कर्म सम्पन्न करके ही बिश्राम मानना चाहिए। जो लोग उद्यमी हैं वे अकसर कहा करते हैं-"जब तक यह काम पूरा न होगा तब तक हमें चैन कहाँ ?" उद्यमी लोग जब काम पूरा कर चुकते हैं तभी उन्हें चैन मिलता है।

हम लोग यदि उद्यमशील हैं तो विश्राम-सुख पाने की इच्छा से ही काम करेंगे श्रीर काम करके विश्राम लेंगे। काम करने से केवल शरीर को ही सुख नहीं मिलता, मन में भी यथेष्टशान्ति-सुख मिलता

है। सब लोगों को अपनी शक्ति और अवस्था के अनुसार कर्तव्य की सीमा निर्दिष्ट है। अपनी शक्ति से बढ़ कर कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा, प्रजा, गृहस्थ, संन्यासी, ऋध्यापक, विद्यार्थी, माँ, बाप, सन्तान, मालिक, नैाकर ग्रादि जितने व्यक्ति हैं ग्रधिकार-भेद से सबका कर्तव्य अलग अलग निर्दिष्ट है। उन्नति की इच्छा श्रीर उद्यमशीलता जितनी ही बढ़ती है उतनी ही जाति-क्रल के अनुसार कर्पव्य की सीमा विस्तृत हीती है श्रीर मंतुष्य-जीवन का महत्त्व बढ़ता है। जो लोग काम को कष्ट-कर समभते हैं उन्हें यह नहीं सूमता कि इस संसार में मनुष्यों के सुख-सम्पत्ति का एक-मात्र कारण कर्म ही है। शरीर श्रीर मन की स्वस्थावस्था में कर्म करना नितान्त आवश्यक और प्रयोजनीय है। बुरी भावना और बुरे कामों से उद्धार पाने का प्रधान उपाय यही है कि सर्वदा अच्छ कामों में लगे रहना और अच्छी बातें सोचना। अपने शरीर और मन को ऐसा अवसर न देना चाहिए जिसमें वह बुरे काम करने श्रीर बुरी वात सोचने का सुयोग प्राप्त कर सके। किसी पदार्थ के रक्खे रक्खे नष्ट होने की अपेचा किसी काम में लग कर नष्ट होना अच्छा है। इसे कैंान पसन्द न करेगा ? ग्रालस्य में पड़े रह कर हम लेाग निकस्मे हो जाते हैं, इससे किसी काम में शरीर और मन की उलुका कर जीवन व्यतीत करना कहीं बढ़ कर अच्छा है । महात्मा ऋष्णदास पाल परिमाण से अधिक श्रम करके असमय में ही कालप्रस

हूए, यह बात तुम लोगों में कितनों ही ने सुनी होगी। इस तरह अपरिमित काम करके अपना बहुमूल्य जीवन गँवाना ठीक नहीं। ऐसा करना न ईश्वर की आज्ञा है और न मनुष्य ही ऐसा करना पसन्द करते हैं, किन्तु महात्मात्रों का चरित्र उपदेश से खाली नहीं होता। उक्त महात्मा इस प्रकार शरीर त्याग न करके आलस्य की गोद में अपने की स्थापित कर अब तक जीते रहते तो उन्हें कौन पहचानता ? उनके पवित्र नाम को प्रातःस्मरणीय करके कौन मानता श्रीर उनकी मृत्यु पर खेद ही कौन प्रकाशित करता ? किन्तु कृष्णदास पाल की मृत्यु से कौन नहीं राया ? उनके न रहने का दुःख किसके मन में न हुआ। ? अब भी उनके लिए लोग व्याकुल हो उठते हैं। कृष्णदास पाल ने सत्कर्म के द्वारा ही इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पाई थी। सत्कर्म ही ने उनका नाम प्रात:-स्मरणीय कर दिया। इससे अच्छा काम करके अल्पायु होना अालसी मनुष्यों के दीर्ध-जीवन से कहीं बढ़ कर अच्छा है। अकर्मण्य लोगों को बहुत दिन तक जीने ही से क्या ? मार्किन के एक प्रसिद्ध विद्वान एमर्सन ने कहा है कि प्रकृति की प्रेरणा मनुष्यों के प्रति यही है कि परिश्रम का मूल्य तुम पात्रो चाहे न पात्रो, पर कर्म बराबर करते जास्रो। तुम जो कर्म करोगे उसका पुरस्कार कभी न कभी तुम्हारे हाथ ज़रूर आयेगा। तुम हलका काम करो या भारी काम करो, खेती करो या महाकाव्य लिखो, कोई काम क्यों न हो, योग्यता के साथ सम्पन्न करो। प्रथम तो उस काम के सम्यक् सम्पन्न होने से तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा, नयनादि इन्द्रियगण तृप्त होंगे। इसी की पुरस्कार

समभो। यदि उस काम से तत्काल विशेष लाभ न हो तो इससे अधीर न हो, किसी न किसी दिन तुम्हें अपने कर्म का यथेष्ट फल मिल ही जायगा। "निह किञ्चित्कृतं कर्म लोके भवित निष्फलम्"। अर्थात् "किया हुआ कोई काम कभी निष्फल नहीं होता। किसी अच्छे काम को तुम भली भाँति पूरा कर सकोगे तो वही तुम्हारे लिए पुरस्कार होगा।" उन कामों को भूल कर भी न करो जो नीतिविरुद्ध हों। याद रक्खो जो काम बुरा है उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। बबूल के पेड़ में आम कभी नहीं फल सकता। जो लोग बुरा काम करते हैं उन्हें अन्त में परिताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। अपकर्म करने से शारीरिक और मानसिक अनेक हानियाँ होती हैं और लोगों में निन्दा होती है। अपकिम्भियों का सभ्य समाज में कहीं आदर नहीं होता और उन्हें सब लोग घृणा की दृष्ट से देखते हैं।

"एक सज्जन बंगाली इँगलेंड से स्वीज़रलेंड देश देखने गयं है वहाँ के एक प्रधान शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरे छै।र एक कुली को पुकारा। कुली ने आकर उनकी गठरी कन्धे पर ले ली। बंगाली ने उससे किसी होटल में ले चलने की कहा। वह उनकी अपने साथ लेकर चला। उस कुली ने रास्ते में उनसे पूछा— "आप किस देश के रहनेवाले हैं ? आपका स्वरूप देख कर यह नहीं मालूम होता कि आप किस देश के निवासी हैं।

बाबू—''मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ।"

कुर्ली—''मैं ग्रापसे एक ग्रीर बात पूछना चाहता हूँ। क्या ग्राप कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ?''

बाबू—''तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। मैं यथासाध्य उत्तर दूँगा।"

तब कुली उनके साथ वार्तालाप करने लगा। कुली की विज्ञता-भरी बात-चीत सुन कर बाबू ने विस्मित होकर कहा—
"तुम पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कर रहे हो, फिर कुली का काम करों करते हो ?" कुली ने कहा—"दूसरे का गलप्रह होने की अपेचा कुली का काम करना मैं अच्छा समभता हूँ। प्राज मैं कुली का काम कर रहा हूँ। कोई दिन ऐसा भी आ सकता है जिस दिन मैं साधारण तन्त्र का सभापित भी हो सकता हूँ।"

स्वीज़रलेंड का कुली विद्वान होकर भी गठरी ढोकर जीवन-नेवीह करता है। दूसरे का गलग्रह होकर कुक्कुरोपादेय पिण्ड से जीवन विताना अच्छा न समभ कर कुली का काम करना अच्छा समभता है। यह क्या बड़प्पन की बात नहीं है ? किसानों का काम, बढ़ई का काम, कुम्हार का काम, कुली का काम और इस उरह के जितने काम हैं, निन्दा नहीं हैं। ये सब काम मनुष्यों के उपयोगी हैं। जो काम शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखता हो और लोकोपकारी हो, वह काम बुरा नहीं है। जो काम नीति-विरुद्ध है वही बुरा है। दूसरे का गलग्रह होने की अपेचा कुली होना ही अच्छा है। कोई व्यावहारिक काम करके जीवन- निर्वाह करना कलङ्क का विषय नहीं है। कलङ्क श्रीर नीचता बुरे कामों के करने में है। काम करने की योग्यता रखने पर दूसरे का श्राश्रित होना भी नीचता है।

(प्रदीप)

जितनी उन्नतिशील जातियाँ हैं, सबों ने कर्म का माहात्म्य स्वोकार किया है। भारतवर्ष की तरह युरोप में भीख माँगने की प्रया नहीं है भीर वहाँ भीख लेना जैसा लज्जा-जनक भीर हीनता-स्चक है वैसा ही भिचा देना भी आलस्य का सहारा देना कह कर अपराध में परिगणित है। इसी से युरोप और अमेरिका में किसी को भिखारी कहना सख्त गाली में गिना जाता है। ध्रमेरिका के बड़े बड़े कालेजों के कितने ही दरिद्र विद्यार्थी गरमी की छुट्टी के दिनों में गाड़ी हाँक कर. नाट्यशाला में कोई काम करके, धर्ममन्दिर में घण्टा बंजा कर श्रीर भी ऐसे कितने ही काम करके रुपया कमाते हैं श्रीर उन रुपयों से कालेज का खर्च चलाते हैं। इसमें वे लोग लजा नहीं करते। किन्तु दूसरे का गलप्रह होना अथवा दूसरे का उपार्जित धन भिचा करके लेना वे अवश्य ल्जा का विषय समभते हैं। इस त्रालस्य-प्रधान भारत देश के निवासियों में यह भाव जायत नहीं होता, इसी से दूसरे का गलपह होना लोग कलङ्क नहीं समभते श्रीर कोई काम करके अपना जीवन-निर्वाह करना महत्त्व की बात है। पर वे इस पर भी ध्यान नहीं देते।

#### कर्म-माहात्स्य

सुना सकल भारत सन्तान, करो कर्म जिससे हो मान । सब सुख का कारण है कर्म, यही मुख्य मानव का धर्म ॥१॥ पराधीन किंवा स्वाधीन, हो धनाढ्य ग्रथवा त्रति दीन। करो सुकर्म धर्म में लीन, होकर नित आलस्यविहीन ॥२॥ जितने हुए वीर-वर धीर, ज्ञानी ऋषि मुनि विमल-शरीर। सो जानहु सब कर्म-प्रभाव, कर्महीन को सभी अभाव।।३।। पाकर यह दुर्लभ नर देह, बना नहीं आलस का गेह। जब तक रहे देह में प्रान, तब तक करे। कर्म-सम्मान ॥४॥ सब सुख-सिद्धि कर्मवश जान, करा न कभी कर्म-अपमान । योग यज्ञ अरु जप तप ध्यान, सबका है शुभ कर्म निदान ॥५॥ जितने हैं जड़ जीव जहान, भले बुरे गुन अवगुन खान । उन सबके प्रति हेतु महान, कर्म शुभाशुभ एक प्रधान ॥६॥ फल सुकर्म का है सुखभाग, पाते हैं सब सज्जन लोग जो कुकर्म में देते योग, वे पाते दुख दारिद रोग ॥०॥ जो चाहो अपना कल्यान, नित सुकर्म पर रक्खा ध्यान। सुजन कर्म करके तज शोक, लेते बना लोक परलोक ।।८।। मृतक त्रालसी एक समान, कर न सकें कुछ कर्म-विधान। इससे नित स्वशक्ति अनुसार, करो कर्म कुछ नीति विचार ॥ ॥ ।। भाग्य-देष दे कितने लोग, दुख पाते तज कर उद्योग । जो करते उद्यम व्यापार, कभी न वे पाते दुख-भार ॥१०॥ उद्यम है सब सुख का मूल, देंता मिटा हृदय का शूल। इससे उद्यम करें। महान, पाश्रोगे दिन दिन सम्मान ॥११॥ करें। नित्य दैहिक व्यायाम, होगा तन सुडौल बल-धाम। करें। मानसिक श्रम श्रभ्यास, दिन दिन होगा बुद्धि-विकास॥१२॥ खेती करें। बनज-व्यापार, जिससे खुले लाम का द्वार। पहले पालो निज-परिवार, पीछे करें। देश-उपकार ॥१३॥ देकर तुम दीनों को दान, करें। न मन में कुछ श्रभिमान। दुष्ट जनों से करें। न प्रीति, गहों सदा सज्जन की रीति ॥१४॥ सबके साथ उचित व्यवहार, करके बने। विनय-श्रागार। खुश होकर सारा संसार, तुमको सदा करेगा प्यार॥१४॥

#### श्राठवाँ परिच्छेद

## जन्मभूमि

"जननी जनमभूमिश्र खर्गादिप गरीयसी।"

परस्पर विद्वेष जाति के लिए जैसा कलडू है वैसा ही छदेशानराग जाति के लिए गैरिव है। खजाति-विद्वेष हृदय की नीच से भी नीचतर बना देता है और स्वदेश का प्रेम हृदय को प्रशस्त ग्रीर उन्नत करता है। मान्यवर महात्मा भृदेव मुखोपाध्याय ने, अपनी पुस्तक में, किसी जगह लिखा है। "जो लोग अपने देश और अपनी जाति में पूर्ण प्रेम रखते हैं, उन्हें मनुष्यों में देवता समभ्तना चाहिए।" भारत देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, भाषा भिन्न भिन्न है, ग्राचार-व्यवहार भी पृथक् पृथक् हैं श्रीर जल-वायु भी सर्वत्र एक सा नहीं है। एक ही देश में इतनी जातिविभिन्नता श्रीर व्यवहार-विभेद देख कर विशेष कुतूहल उत्पन्न होता है। अन्य जातियों में इस प्रकार की विभि-न्नता रहते भी भारतवासियों की त्र्रपेत्ता स्वदेशानुराग त्र्रधिक देखने में त्राता है। स्काटलेंड के रहनेवाले कोई क्रॅगरेज वेल्सनिवासी श्रॅंगरेज़ को स्वजाति कह कर पुकारने में कुण्ठित नहीं होते, किन्तु एक गुजराती एक बङ्गाली की स्वजाति न कहेगा। यद्यपि दोनों हिन्द्धम्मावलम्बी हैं स्रीर दोनों ही एक ही उपदेश-पथ के पिथक हैं। जब दोनों ही एक धर्म के उपासक हैं, एक देश के निवासी हैं और दोनों ही की मूल भाषा (संस्कृत) एक है, तब केवल प्रादेशिक भाषा के भेद से अथवा पहनावे ओ ढ़ावे की विभिन्नता से अपने की अलग अलग मानना अनुचित है। जो लोग इस प्रकार की परस्पर भेद-बुद्धि रखते हैं वे जन्मभूमि का अर्थ नहीं समभते। यदि जन्मभूमि का अर्थ ठीक ठीक उन्हें माल्म हो जाय ता ऐसी भेद-बुद्धि न रहने पावे।

ऐसा कभी न समभो कि जिस घर में, जिस गाँव में, श्रथवा जिस प्रदेश में तुमने जन्म प्रहण किया है वही स्थानमात्र तुम्हारी जन्मभूमि है। हम लोगों की जन्मभूमि बहुत बड़ी है। तुम चारों स्रोर जो कुछ देख रहे हो, चारों स्रोर से जिनके बीच तुम घिरे हुए हो, धानों से हरे भरे खेत, नाना प्रकार के फलों से भरपूर बाग, बड़े विस्तृत मैदान, घने जङ्गल, भाँति भाँति के सरावर श्रीर नदियाँ. बड़े बड़े ऊँचे विन्ध्य-हिमालय आदि पर्वत, राजधानी की अनेका-नेक ऊँची ग्रटारियों से लेकर गाँव के छोटे छोटे तृणुक्रटीर तक. अतुल धन-सम्पत्ति के अधिकारी राजा-महाराजा से लेकर दुर्भिचपीड़ित ग्रस्थिचर्मावशेष स्त्री-पुरुष पर्यन्त, सुखी जनों का स्रानन्दोत्सव स्रीर शत-सहस्र दुखियों का एक साथ त्रातनाद करना, थोड़ा बहुत बनज-व्यापार श्रीर श्रधिकतर खेती—ये सब तुम्हारे जन्मभूमि के अन्तर्गत हैं। हम लोगों के माँ, बाप, भाई, बहन, चचा, भतीजा, मामा और भानजे आदि जितने परिवार के लोग हैं और जितने पड़ोसी हैं, उन सबके साथ प्रेम, सद्भाव ग्रीर मधुर भाषण का ग्रवसर जी हमें प्राप्त होता है वह जन्मभूमि की ही बदै। लत । सुख की जितनी सामिष्रयाँ हैं हम लोगों को जन्मभूमि के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। अतएव हम लोग जिस पूज्य दृष्टि से अपनी माता को देखते हैं उचित है कि उसी दृष्टि से जन्मभूमि को भी देखें। हम लोग सभी इसी भारत-माता के सन्तान हैं। सन्तानों के द्वारा पूजा पाने का जितना अधिकार माँ को है उतना ही जन्मभूमि को है। आज तक जितने पराक्रमी महाशक्तिशाली सम्राट् हुए हैं, जितने महान वीर, धीर, धार्मिक, पुरुषों ने संसार में जन्म लिया है और जो मनुष्य-समाज में देवता की तरह पूज्य दृष्टि से देखे जा चुके हैं; क्या उनमें तुम ऐसे एक व्यक्ति का भी नाम बतला सकते हो जो मात्र-भक्त न रहे हों? तुम सैकड़ों पुराण के और हज़ारों इतिहास-प्रन्थ के पन्ने उलट कर देखों मात्रभक्ति-विहीन या स्वदेश-विद्वेषी एक व्यक्ति का भी नाम कहीं न पाओंगे। जो मात्रभक्त नहीं हैं, जिन्हों जन्मभूमि में अनुराग नहीं हैं, वे कदािप बड़ाई नहीं पा सकते। वे मान्यमण्डली में कभी परिगणित नहीं हो सकते।

द्वापर में धर्मप्रवीर युधिष्ठिर आदि और कलिकाल के ऐतिहासिक महावीर एलेंकज़ैन्डर, महाप्राज्ञ पिटर, वाल्स, वाशिंगटन, गारफ़ील्ड, और भारतीय वीरवर शिवाजी, महात्मा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामगोपाल घोष, आदि कितने ही जननी और जन्मभूमि की सेवा कर गये हैं। जो संसार में बड़े होते हैं वे माता और मात्रभूमि की सेवा से कभी पराङ्मुख नहीं होते। अत्र व मनुष्य-मात्र का कर्तव्य है कि मात्र-सेवा के साथ ही साथ जहाँ तक हो सके जन्मभूमि का भी उपकार करे।

# स्वदेशानुराग

जन्मभूमि ही की दूसरी संज्ञा स्वदेश है। आज-कल कितने ही अनिभज्ञ जन स्वदेशानुराग का अर्थ बिगाड़ कर देश के अनेक अनिष्ट साधन में प्रवृत्त हो रहे हैं । विदेशियों को गाली देने अधवा प्रच-लित राजशासन के विरुद्ध कोई काम करने, किंवा सामाजिक नियम के विरुद्ध स्थान्दोलन करने से स्वदेशानुराग प्रकट नहीं होता। जन्म-भूमि के जो सच्चे हितैषी हैं वे ऐसा काम कभी नहीं करते। देश के श्रंश में जो दितकर कार्य है उसका अनुष्ठान करना श्रीर जो हानि-कारी है उसके प्रतिकार का नीति-सम्मत यत्न करना स्वदेश-प्रेमी पुरुषों का कर्तव्य है, किन्तु देश-सुधार का कोई अच्छा प्रयत्न न कर केवल सुधार सुधार चिल्लाने से कोई फल नहीं होता। जो यथार्थ में स्वदेशानुरागी ग्रीर स्वजातिहितैषी हैं, वे स्वदेश के बाहरी सौन्दर्य बढ़ाने पर वा सुनीतिसम्मत नियमावली पर या कठोर शासन-पद्धति पर लच्य नहीं रखते। वे सामाजिक बाह्य नियमों पर भी मनोयोग न देकर सामाजिक मनुष्यों के हृदय की उन्नति स्रीर उनके चरित्र-सुधार की स्रोर विशेष ध्यान देते हैं। देशवासी लोग जब तक सत्य-वादी, शिष्ट श्रीर कर्तव्य-परायण न होंगे तब तक हज़ार कठोर नियमों का पालन करके तथा विशेष विद्या, बुद्धि ग्रीर प्रचुर धनः रत्न प्राप्त करके भी देश को उन्नत दशा में न ला सकेंगे। राजा के कठोर शासन से भी बढ़ कर ब्रात्म-शासन ब्रावश्यक है। जो ब्रपने ही रचा करने में असमर्थ है वह दूसरे की रचा कहाँ तक कर सकता है ? दूसरे की उन्नति देख कर हृदय में विद्वेष भाव का उदय

होना ग्रह्मन्त गहित है। जो उच्च हृदय के मनुष्य हैं उनके हृदय में ऐसा विद्वेष उत्पन्न नहीं होता। वे गुण का प्रहण करते हैं, दोषों का ह्याग करते हैं, ग्रीर जिससे उन्हें कल्याण की ग्राशा होती है उसका ग्रादर करते हैं ग्रीर जिससे ग्रमङ्गल होने की संभावना देखते हैं उससे विरत होते हैं। महान पुरुषों का यही कर्तव्य है। विज्ञातियों की निन्दा करने ग्रीर उन लोगों के साथ ग्रिशष्ट व्यव-हार करने से हृदय इतना संकीर्ण हो जाता है कि मनुष्यत्व ग्रीर महत्त्व दोनों एक साथ ज्रुप्त हो जाते हैं ग्रीर उदारता की सब बातें एक एक करके हृदय से बाहर हो जाती हैं।

हृदय का भाव बातों से भ्रीर कामों से प्रत्यच होता है। अन्य-देश-वासी काम देख कर ही प्रशंसा वा निन्दा, श्रद्धा अथवा घृणा करते हैं। जो लोग ईर्ष्यावश दूसरी उन्नत जाति के साथ सदय व्यवहार करने से मुँह छिपाते हैं श्रीर जिन्हें मारे अभिमान के अपने जाति-गत देश श्रीर अन्य जातियों के गुण नहीं सूक्तते वे स्वदेशानुरागी नहीं कहला सकते, बल्कि वे भारत-माता के अयोग्य सन्तान श्रीर स्वदेशविद्वेशी कहलाने योग्य हैं।

मनुष्यों का यह एक स्वाभाविक धर्म है कि सभी देशवासी अपने अपने देश का हित चाहते हैं। क्या धनी, क्या दिरद्र, क्या संसारी, क्या विरक्त, बालक, बुद्ध, युवा, स्त्री सभी अपने अपने देश को प्यार की दृष्टि से देखते हैं। जो जाति पराधीन है उसे भी अपने देश का अनुराग होता है। अनुराग की सार्थकता तभी है जब उचित रीति से अपने देश का उपकार किया जाय। जो लोग अयुक्त रीति से देश का उपकार करना चाहते हैं वे वास्तव में उपकार न

करके देश का अपकार ही करते हैं। यदि सब लोग, नीति-नियमानुसार देश का उपकार करना चाहें तो देश का बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं।

जो पड़ोसी अपने पड़ोसवालों का साहाय्य करते हैं; जो माँबाप अपनी सन्तित को सचरित्र और सुशिचित बनाते हैं; जो
अध्यापक विद्यार्थियों को अपने पुत्र के समान जान विद्यादान देते
हैं और उन्हें खदेशानुराग का प्रकृत अर्थ और स्वजाति-प्रीति का
महत्त्व बतलाते हैं तथा सुशिचा, सुनीति के द्वारा उनके चरित्र
सुधारते हैं; जो बालक अपने गुरु-जनों के आज्ञाकारी, सत्यभाषी,
और सचरित्र हैं और जो लोग जन्मभूमि का अमङ्गल अपना ही
अमङ्गल समभते हैं, वेही स्वदेश के सचे प्रियपात्र हैं।

## आदर्श पुरुष

जिस देश के ब्रादर्श पुरुष जैसे होते हैं, उस देश की उन्नति तदनुरूप ही होती है। महापुरुषों के ब्रादर्श-स्वरूप जीवन-चरित्र की देखादेखी जातीय जीवन गठित होता है। ब्रादर्श पुरुष उच हृदय के हुए तो जाति उन्नत होती ब्रीर ब्रादर्श नीच प्रकृति के हुए तो जाति की ब्रवनित होती है। इसी से भिन्न भिन्न देशवासियों की शिचा, सभ्यता, भाव, कल्पना, बुद्धि, मानसिक भावना ब्रीर संस्कार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जो सामाजिक, राजनैतिक, सांसारिक, पारमार्थिक, दैहिक ब्रीर

मानसिक श्रादि सभी विषयों में सर्वोच्च श्रादर्श बन सके। कहीं मानसिक, कहीं शारीरिक, कहीं मने।-विज्ञान श्रीर कहीं जड़ विज्ञान की विशेष रूप से उन्नति होती है। श्रतएव देशकाल का विचार न करके, जिस समय जिस देश के जो सर्वोपरि सर्वभान्य श्रादर्श हों, उनके प्रशस्त गुणों का श्रहण करना सर्वधा उचित है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष न पाया जाय। ऐसी कोई नीति, शिचा श्रीर संस्कार नहीं जो सर्वधा श्रान्तिरहित हो; श्रान्ति तो हमारे पग पग में उपस्थित है।

प्राचीन श्रार्थगणों के ज्ञान, प्रेम, विश्वास, गुरुभक्ति, शिष्टता, सरलता, सत्य-परायणता, निःस्वार्थता, स्वधर्मानुराग, स्वजाति-प्रियता,
स्वदेशानुराग, राजभक्ति श्रीर भगवद्भक्ति हम लोगों के लिए ब्रादर्श
हैं। हम लोग जो इन ब्रादर्शों को सर्वतेभाव से प्रहण नहीं करते
यह हम लोगों की भूल है। यद्यपि भारतवासी वाल्मिकि ब्रादि
महर्षिगणों के, श्रीरामचन्द्र, विदेह, युधिष्टिर ब्रादि महाराजों के,
भीष्म-प्रभृति वीरगणों के लच्मण, भीम, अर्जुन ब्रादि श्रातृगणों
के सचरित सेशिचा प्रहण कर सकते हैं, तथा भारत की ललनायें
श्रीसीता, सावित्री, दमयन्ती ब्रादि पतित्रतात्रों के ब्राचरण से
पति-भक्ति की शिचा पा सकती हैं तथापि ग्लोडस्टोन, विलवरफोर्स,
वाशिंगटन, गारफोल्ड, म्याजिनी, वेल्स, महाविज्ञ ब्राल्फ, एटर,
थिउडर पार्कर, श्रीर एमर्सन-प्रभृति महानुभावों के सद्व्यवहार से
भी सभी देशवासी कुछ न कुछ शिचा जुक्र पा सकते हैं। हम
लोग जैसे अपनी जन्मभूमि को ब्रान्त ज्ञान का भण्डार मानते हैं,
प्राचीन ब्रार्थगणों के पवित्र जीवन पर गर्व करते हैं श्रीर ब्रान्य

देशवासियों से उँगली दिखाकर कहते हैं कि ''संसार में एसे ऐसे अमृत्य पुरुष-रत्न ग्रीर देशों में कहाँ पाइएगा।'' किन्तु अन्यान्य देश जिन स्वदेशीय ग्रादर्श पुरुषों के प्रभाव से अत्यन्त उन्नत ग्रावस्था में प्राप्त हुए हैं ग्रीर अपने अनेकानेक कला-कौशल की प्रभा से संसार को देदीप्यमान कर रहे हैं वे भी उन ग्रादर्श पुरुषों पर, उनकी गुणावली पर, उनके विज्ञान-शास्त्र द्वारा नये नये ग्राविष्कार पर, भारत की दृष्टि ग्राकर्षण कर स्पर्धापूर्वक कह सकते हैं कि ''पाश्चात्य संसार के ये अपूर्व ग्रीर ग्रालभ्य पारस तुम लोगों के देश में कहाँ हैं? हम लोगों का यह उद्यम, व्यवसाय, ऐक्यभाव, गुण्गवेषणा, साहस, जाति-प्रियता तुम लोगों में कहाँ हैं? हम लोगों में जो उन्नति की इच्छा ग्रीर ऊँचा ख्याल रोम रोम में भरा है, वृद्धावस्था होने पर भी हम लोगों को जो श्रम-सहिष्णुता, ज्ञान प्राप्त करने की ग्रमिलाषा ग्रीर एकामता रहती है, वह तुम लोगों के देश में, तुम लोगों के समाज में, तुम लोगों के श्रमभीर युवा-पुरुषों में कहाँ हैं ?"

अपने देश के प्राचीन-कालिक गुण-गौरव पर फूल कर निश्चेष्ट भाव से बैठे रहने से कुछ न होगा। जो गुण विदेशियों में उत्तम हैं वे उनसे प्रहण करो। जो गुण देशोपकारी हैं, जो असत्य से सम्बन्ध नहीं रखता, उसके प्रहण करने में कोई लज्जा नहीं। किन्तु ऐसा भी करना उचित नहीं कि जो रत्न तुम्हारे भंडार में मौजूद हैं उन्हें दूर फेंक कर और उन पर घृणा की दृष्टि डाल कर देश-देशान्तर से रत्न लाकर भण्डार भरो। इससे भी तुम कृतकार्य न हो सकोगे। तुम लोगों का जो अपना जातीय गौरव है, जिस गौरव से संसार की सभी जातियों में तुम प्रतिष्ठित गिने जाते हो ग्रीर जिस ग्रमृत-मय विद्वत्ता को देश-देशान्तर के विद्वान ग्रब भी लालचभरी दृष्टि से देख रहे हैं। पहले इन सब गुणों के ग्रिधकारी हो लो, पहले ग्रपने घर को सँभाल लो, तब देशान्तरीय गुणों का भी संप्रह, जहाँ तक हो सके, ज़रूर करो।

युवक छात्रगण ! तुम लोग वाशिंगटन ग्रीर म्याजिनी का जीवन-चरित्र जी लगा कर पढ़ो। देश, काल ग्री।र पात्र को **त्र**नुसार गुणियों का **त्रादर करना श्रीर उनके गुणों का** श्रनुकरण करना दोष नहीं है। वरन प्रशंसा ही है। किन्तु अपने घर के पास, त्रपनी त्राँखों के सामने, जो महात्मात्रों के सुचरित्र विद्य-मान हैं उन पर तुम उदासीनता प्रकट न करे। तुम लोगों के जातीय गौरव स्वरूप महात्मा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर, भूदेव मुखोपाध्याय, राजनारायण वसु ग्रौर कृष्णदास पाल श्रादि जितने महान् पुरुष अवतीर्ण हुए हैं, उनके श्रादर्श पवित्र चरित्र को कभी न भूलो। जे। अगदर्श तुम्हारे सामने विद्यमान हैं जिनका अनुकरण तुम बड़ी सुगमता से कर सकते हो, सुलभ आदर्शी की उपेचा कर केवल वैदेशिक ग्रादर्शका त्रमुकरण करने से तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम लोगों के देश का जल-वायु, तुम लोगों का समाज, शिचा, संस्कार श्रीर त्रवस्था त्रादि सभी विदेशियों से विलच्चण हैं। अतएव विदेशी महात्माओं का सम्पूर्ण रूप से अनुकरण करना कभी हितकर नहीं हो। सकता। तुम तभी जन्नत हो सकते हो श्रीर श्रपनी जाति का भी कुछ कल्याण तभी कर सकते हो जब तुम अपने देशवासी सज्जन महात्माओं के बताये पथ पर

चलोगे। तुम अब बिलकुल बालक ही नहीं हो, युवापन की सीमामें पाँव रख चुके हो। शिचा भी पा रहे हो। शिचा पाने के साथही साथ तुम्हारी बुद्धि और आचार-व्यवहार भी संशोधित हो रहा है और विचारने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब एक बार तुम सोच कर कहो तो, तुमने कर्तव्य का कौन सा मार्ग अपने लिए पसन्द कर रक्खा है ? अभी से यदि तुम अपने कर्तव्य का अन्वेषण न करोगे तो फिर कब करोगे ?

तुम लोग स्वदेशानुराग-प्रिय न होकर केवल स्वदेश के सच्चे हितैषी और स्वजाति-प्रिय बना। जिसमें तुम्हारा बाहरी और भीतरी भाव एक सा प्रकट हो, तुम लोग आहार, व्यवहार, भूषण, वस्त्र और भाषा आदि का बर्ताव अपने देश के अनुकूल ही रक्खे। ऐसा न हो कि तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारी भाषा से, लोग तुम्हें न पहचान सके कि तुम भी भारतमाता ही के एक सुसन्तान हो। आज-कल कितने ही भद्र पुरुष भारत के योग्य सन्तान अधिकतर भोजन, वस्त्र और लौकिक व्यवहार में विदेशी का अनुकरण करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? केवल वैदेशिक सभ्य समाज में सभ्य बनने के लिए। किन्तु भली भाँति समभ रक्खे।, ऐसे अनुकरणशील भारतवासियों पर सभ्य विदेशिगण प्राय: हृदय से घृणा करते हैं और भारतवासियों की कुशिचा पर हँसते हैं।

#### गृह-कलह

ग्रसल में हम लोगों के सर्वनाश का कारण घरेलू फगड़ा है। जो लोग संसार से सम्बन्ध रखते हैं उनका किसी के साथ किसी समय मनोमालिन्य वा ग्रसमञ्जस होना खाभाविक विषय है। उन्नत दशा में प्राप्त हो चाहे नीच दशा में, स्वाधीन हो किंवा पराधीन, सभी जातियों में ऐसा होता है। श्रापस में कभी न कभी कुछ अनवन हो ही जाती है। इसी ख़याल से बात बात में साधारण विषय के लिए स्वजाति के साथ विवाद करके मुक्इमा खड़ा करना भ्रीर परस्पर एक दूसरे की दबाने की चेष्टा करना अपने जातीय विरोध की घोषणा कर देश की कलङ्कित करना कदापि उचित नहीं है। जब तक हम लोग तिल-मात्र भूमि के लिए सर्वस्व नष्ट करना पुरुवार्थ समभ्तेंगे, सौ के लिए लाख पर हाथ फोरेंगे, तब तक उन्नति की कोई आशा नहीं। हम लोगों को यथा-सम्भव घर का भागड़ा घर में ही निपटा लोना सर्वथा उचित है। यदि किसी एक वस्तु के लिए दे। मनुष्य भागड़ रहे हैं श्रीर उसके लिए परस्पर मार पीट होने की सम्भावना है तो ऐसे अवसर में अपनी थोड़ो सी चति सहकर शान्त हो जाना यथार्थ में बडप्पन की बात है। थोड़ा सा स्वार्थ लाग करने ही से सारा बखेडा मिट सकता है। किन्तु भारत के दौर्भाग्य से आज-कल ऐसे खार्थ-त्यागियों की संख्या बहुत ही ग्रन्प है। खार्थपरता की तिला जिल दिये बिना कोई सहिष्णु ग्रथवा चमाशील नहीं हो सकता। वैसे ही बिना चमाशील हुए कोई समाज की उन्नति नहीं कर सकता

श्रीर न जातीय दुर्बलता ही को दूर कर सकता है। गृह-विवाद में जब तक एक सहनशील न होगा तब तक कलहाग्नि किसी प्रकार शान्त नहीं हो सकती। ऐसे सज्जन विरले ही हैं जो कलहाग्निकों भड़कते देख अपने शीतल सिललोपम सत्स्वभाव से उसे बुभाने की चेष्टा करें। नहीं तो दुष्ट लोग उनचासों वायु की शक्ति लेकर उस कलहाग्निकों प्रलयाग्नि बनाने के हेतु बिना बुलाये स्वयं आकर योग देने में कब चूकते हैं? जब तक भारत में ऐसे अनर्थकारी दुष्टात्माश्रों की वृद्धि रहेगी तब तक भारत की वृद्धि नहीं हो सकती। सच पूछो तो वे ही लोग भारत के उन्नति-पथ के काँटे बने हुए हैं। जिस दिन भारत में किसी की कोई बुराई न चाहेगा, किसी के अनिष्ट होने की बात सुनकर कोई हर्ष न प्रकट करेगा उस दिन भारत अपने को निष्कलङ्क समभेगा। भारत को निष्कलङ्क बनाना भारतवासियों के हाथ में है।

मान लो, सभी लोग यदि खार्थान्ध हो जायँ तो निः खार्थभाव का सत्पय किसे कीन दिखलावेगा। श्रीर जो अन्धे हैं उन्हें पय-च्युत होने की आशङ्का बनी ही रहती है। यही कारण है कि भारत में खार्थान्ध होने के कारण दिन दिन लोग पथच्युत हो रहे हैं। पथप्रदर्शक कहीं संयोग से एक हुआ भी तो हज़ारों खार्थान्ध उसे अपने समान जान उसके बताये मार्ग पर पाँव रखने में अपनी मानहानि समक्तते हैं श्रीर यथेच्छ मार्ग पर चल कर अंत में ठोकर खा गिर पड़ते हैं। ऐसे पतित व्यक्तियों से देशोद्धार की आशा करना युथा है। खार्थान्ध विशाल नेत्रवालों से वह जन्मान्ध कहीं अच्छा है जो महात्मा के बताये मार्ग से कभी विच्युत नहीं होता। जो स्वार्थ की रचा करते हुए यथासाध्य दूसरे का उपकार करते हैं वे उन स्वार्थियों की अपेचा अच्छे हैं जो दिन रात अपने ही लिए हाय हाय करते रहते हैं। "संसार के लोग भले ही भाड़ में जायँ पर मेरा अभीष्ट सिद्ध है।" इस प्रकार की स्वार्थता बड़ी ही निन्दा और त्याज्य है।

मनुष्यों का यह एक खाभाविक धर्म है कि श्रेष्ठ लोगों की कही हुई बातों को ही प्रमाण मान कर तदनुसार काम करना चाहते हैं। श्रीकृष्णचन्द्र ने श्रर्जुन से कहा है-''यद्यदाचरित श्रेष्ठसत्तदेवेतरा जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकसत्दनुवर्तते। ए अर्थात् अष्ठ पुरुष जो त्र्याचरण करते हैं श्रीर जिन बातें की मानते हैं. सर्वसाधारण लोग उन्हीं आचरणों को आदर्श मान कर और उन्हीं बातों को प्रामाणिक समभ्तकर काम करते हैं। कभी कभी लोग जान-वूम कर भी स्वार्थवश कर्तव्य में कुपिठत हो जाते हैं। किन्तु जहाँ अपना एक साधारण उपकार अच्छे कामों के रास्ते में काँटा हो रहा है वहाँ अपने अभिल्षित उपकार की तिरस्कृत कर देना ही महत्त्व है। मान लो, कोई एक ऐसा स्वार्ध है जिससे तुम लाभ उठारहे हो और हजारों की हानि हो रही है वहाँ तुम्हें स्वार्थ त्याग देना ही समुचित है। वह सुख किस काम का जो हज़ारों के मन में दु:ख पहुँचा कर प्राप्त हो। जिनका हृदय उच है, जो जन्मभूमि के सच्चे हितैषी हैं वे वैसा ही काम करते हैं जिससे हज़ारों क्या लाखें। मनुष्य सुख पाते हैं।

एक एक कर जब सभी लोग अपनी उन्नति की चेष्टा करेंगे और यथासाध्य कर्तव्य का पालन करेंगे तभी जाति की और की उन्नति होना सम्भव है। किन्तु पहले इसका निर्णय कर लेना बहुत जरूरी है कि देश का वास्तविक कल्याण क्या है ? यद्यपि इसका निश्चय करना कठिन है तथापि इस विषय में सचरित्र, विद्वान, दीर्घदर्शी, महात्मात्रों का जा सिद्धान्त है उसे मान कर काम करना चाहिए। यदि तुम लोग बातें में जानना चाहो कि अपने देश और अपनी जाति का कल्याण किस तरह किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि श्रपने स्वभावगत देशों को द्र कर सच्चरित्र बना ग्रीर ऐसा काम करा जिसमें विदेशी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। देश का गौरव श्रीर सुख तुम्हीं लोगों के सद्व्यवहार पर अवलुन्बित है। संसार में सभी लोग आदर्श पुरुष ही होकर जन्म नहीं लेते। सौ व्यक्तियों में कोई एक आदर्श हो जाता है। तुम यदि यह सोचोगे कि हम पहले अपने की आदर्श लोगों के समान कार्याचम बना लोंगे तब कोई काम करेंगे ता तुमसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हें चाहिए कि अभी से छोटे छोटे अच्छे काम करने प्रारम्भ कर दो, आदर्श बनने की इच्छा की दूर कर केवल श्रादर्श पुरुषों के बताये सत्कर्मों का यथासाध्य श्रनुष्ठान करो। जैसे जैसे तुम्हारे सत्कर्म की संख्या बढ़ती जायगी वैसे वैसे तुम्हारा चरित्र सुधरता जायगा श्रीर तुम्हारी जन्मभूमि गै।रवान्वित होती जायगी।

भारत में एक से एक बड़े श्रादर्श के रहते भी भारत की उन्नति नहीं होती; इसके कितने ही कारण प्रत्यच हैं। उन प्रत्यच कारणों में हमारी जातीय दुर्बलता प्रधान कारण है श्रीर यही भारत के लिए भारी कलङ्क है। संसार के सभी लोग हमें श्रनु-

करणिपय कह कर हँसते हैं श्रीर तरह तरह की बाते कहा करते हैं। इन दिनों यह अनुकरणिप्रयता एक प्रदेशगत न हो कर सारे भारतवर्ष में फैल गई है। आज-कल भारत में स्वाभाविकता लुप्त हो चली है श्रीर कृत्रिमता का युग आया है। लोगों के भाव, भाषा, पोशाक, आहार-व्यवहार, रुचि आदि से यह भली भाँति प्रकट होता है। खेद का विषय यही है कि भारत में इन दिनों विजातीयगणों के दोषों का ही लोग अधिक अनुकरण कर रहे हैं। वे देशगत दोषों का उद्धार क्या करेंगे कि श्रीर दिन दिन दोषों का संग्रह कर देश को दोषों का भण्डार बना रहे हैं।

गुण के अनुकरण की अपेचा दोष का अनुकरण करना सुगम है। किन्तु दोष के अनुकरण में हानियाँ कितनी हैं, इसे भी तो सोचना चाहिए। दस दोषों का अनुकरण न कर एक गुण का अनुकरण करना अच्छा है। जैसे दोष में अनेक बुराइयाँ भरी हैं वैसे ही गुण में अनेक लाभ हैं। हम लोग यदि अपने अपने हृदय की ओर दृष्टि दें तो दोष ही देष देखने में आवेंगे। हम लोग परस्पर एक दूसरे का विश्वास नहीं करते, साधारण से भी साधारण स्वार्थ का त्याग करना नहीं चाहते। इसी से हम लोग सामे का कोई कारबार नहीं कर सकते। हम लोग विदेशियों के यहाँ अधीनता स्वीकार करके बड़ी सावधानी के साथ मनोयोगपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, किन्तु अपने देशवासी स्वजातीय की अधीनता स्वीकार कर सोत्साह मन से कर्तव्य ना यत्-किचित् पालन करते हैं। किन्तु कर्तव्य समभ कर उसका पालन करते हैं। किन्तु कर्तव्य समभ कर उसका पालन

नहीं करते, अपने की कर्तव्य का पावन्द नहीं जानते ! इसका कारण श्रद्धा का अभाव है। जब तुम लोग स्वजातीय महान् व्यक्तियों पर श्रद्धा और भक्ति करोगे, जब आपस में सबको सब पर विश्वास ग्रीर सहानुभूति प्रकट होगी, जब ग्रभिमान ग्रीर स्वार्थपरता छोड़ कर अपनी जाति की अधीनता स्वीकार कर अपने कर्तव्य को भली भाँति सम्पन्न कर सकोगे तभी तुम जानागे कि "हम उन्नत दशा में प्राप्त हुए हैं।" तब समभोगे कि विदेशी सत्पुरुषों की गुणावली का अनुकरण कुछ फलित हुआ है। अपने देश के उच्च ग्रादर्श की उपेत्ता करके विदेशीय दोषों का ग्रानुकरण कर इम लोग कभी उन्नत दशा में प्राप्त नहीं हो सकते। बल्कि दोषों का अनुकरण करते करते हमारी दशा दिन दिन मन्द ही होती जायगी। इसी से कहा जाता है कि तुम लोग कालातिपात न करके स्वजातीय महानुभावों के बताये मार्ग का अनुसरण करे। और 'पाश्चास देशवासियों के देाष का अनुकरण न कर उनके गुणों का ही अनुकरण करे। स्वदेशीय और विदेशीय के सद्गुणादर्श पर अपना चरित्र गठित कर उन महानुभावों की तरह जीवन बिता कर तुम भी संसार में अपनी अज्ञय कीर्ति संस्थापित करे।

क्या देश, क्या जाति, क्या धर्म, जिस पर जिनका अनुराग होता है वह बचपन से ही उनके हृदय में अङ्कुरित होने लगता है। बुद्धिमानों की बुद्धि का परिचय बाल्यकाल से ही प्राप्त होने लगता है।

माइकेल मधुसूदन दत्त, नवाब अव्दुललतीफ़ स्रीर विज्ञवर भूदेव मुखे।पाध्याय तीनों सहपाठी थे। एक समय ये तीनों एक साथ बैठ कर अपने अपने भविष्य जीवन के सम्बन्ध की बातें कर रहे थे। मधुसूदन ने कहा—''मैं वैरन के समान किव होना चाहता हूँ।"

नवाब साहब ने कहा—''मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होऊँ।"

भूदेव बाबू ने कहा-"'मैं यही चाहता हूँ कि देश के कल्याण-साधन में मेरा जीवन व्यतीत हो । " भूदेव बाबू ने प्रथम अवस्था में जो सङ्करप किया था उसे अच्छी तरह निबाहा। इस महात्मा ने जीवन के शेष काल तक जन्मभूमि के लिए प्राणपण से परिश्रम कर देश का बहुत कुछ कल्याण किया। इन्होंने परोपकार करने में कभी मुँह न मोड़ा। इनका उपकारभवन सबके लिए अवारित-द्वार था। जो साहाय्य पाने की स्राशा से उनके पास जाते थे, वे इनसे कुछ सहायता पाते ही थे। साधुता, चरित्र की निर्मलता, प्रेम, दया ग्रीर निःस्वार्थपरता में भूदेव बाबू यथार्थ ही भूदेव थे। इस अवदर्श पुरुष ने अनेक प्रकार के स्वजाति का कल्यामा करके मरते दम तक अपनी जन्मभूमि का स्मरण रक्खा। कुछ विशेष धनवान न होकर भी कर्तव्यप्रिय भूदेव बाबू ने देश की भलाई के कामों में अपने उपार्जित डेढ़ लाख रूपये दान कर दिये। उनकी यह उदारता क्या साधारण महत्त्व की बात है ? सब लोग द्रव्य से देश का उपकार नहीं कर सकते धनवान धन देकर, विद्वान विद्यादान करके और कर्मवीर अपने शारीरिक बल से देश का यथासाध्य उपकार कर सकते हैं। जो जिस अवस्था में हैं, इच्छा करने से वे उसी ऋवस्था में देश का कुछ न कुछ उपकार

अवश्य कर सकते हैं। तुम लोग ऐसा कभी न सोचो कि "हमसे क्या हो सकता है।" चेष्टा करने से बहुत कुछ देश का कल्याण कर सकते हो। उच्च आदर्श को सामने रख अपने अपने चिरित्र को सुधारों, लज्जा और अभिमान को त्याग कर कर्त व्य-पालन करों और सत्प्य से कभी विचलित न हो औ। तुम अपने को इस योग्य बनाओं जिसमें अन्यान्य लोग भी तुम्हारे चिरित्र का अनुकरण कर सुधरें और सत्कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हों। राजनीति के विरुद्ध कोई काम करके अपने देश का गौरव बढ़ाने की चेष्टा न करों, देशानुशासन के आज्ञानुमोदित कार्य करके ही यथासाध्य अपनी जाति की उन्नति करों। ऐसा करने से यदि तुम बालक भी हो तो वृद्ध-वत् सर्वत्र सम्मान पाओं। अलोकिक वा असाधारण कोई काम न करके भी तुम देश की दशा सुधार सकते हो। सबसे पहले देशोन्नति के लिए चरित्र का सुधार ही आवश्यक है। जब तुम लोग चरित्र-बल प्राप्त करों तभी भारत का कलङ्क दूर होगा।

## देशोपकार

"श्रसाधारण काम करने की प्रबल्ज शक्ति सब मनुष्यों में नहीं होती, किन्तु यथासाध्य सर्वदा हितकर काम करने का सामर्थ्य सभी मनुष्यों में होता है।"

एक ग्रॅंगरेज़ सौदागर के कार्यालय में एक हिन्दुस्तानी मुनीम का काम कर रहा था। वह किसी समय सख्त बीमार हो गया। यह सुन कर कार्यालय के अध्यक्त उसे देखने गये। मुनीम की

ईमानदारी श्रीर सचरित्रता से साहब उस पर पूरा विश्वास श्रीर स्तेह रखते थे। "ऐसा सचा विश्वासपात्र त्रादमी हुँ हुने से भी जल्दी नहीं मिलोगा । उस मुनीम को न रहने से व्यापार-सम्बन्धी कामों में बड़ी हानि पहुँचना सम्भव है। "इस प्रकार भाँति भाँति की चिन्ता करते हुए साहब मुनीम के पास पहुँचे। साहब की देख कर व्याधिपीडित मुनीम का मुरक्ताया हुन्ना मुँह कुछ प्रफुल्लित सा हो गया श्रीर वह बड़े कष्ट से तिकये के सहारे बैठ कर साहब को इस सुजनता ग्रीर सदय व्यवहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा। साहब उसकी बीमारी का हाल पूछते श्रीर श्राधासन देते हुए अचम्भे के साथ विस्फारित नेत्र से उसके घर के चारों श्रोर देख कर ग्रीर उल्लसित होकर बोले—''बाबू, ग्राप सचमुच ग्रपने देश के अनुरागी हैं। " जो लोग घर में बैठे थे वे सभी चिकत होकर साहब के मुँह की स्रोर देखने लगे। साहब ने उन लोगों के हृदय का भाव समभ कर कहा — "ग्राप लोगों को ग्राश्चर्य होता होगा, किन्तु मैं देख रहा हूँ, इनके सदृश स्वजाति-हितैषी श्रीर स्वदेशप्रिय व्यक्ति श्रापके इस भारत में बहुत कम हैं। भारत के कितने ही स्वदेशहितेषी सम्भ्रान्त लोगों से मेरा परिचय है। उनमें कोई सुवक्ता हैं, कोई सुलेखक हैं ख्रीर कोई राजकीय उच पद के अधिकारी हैं। उन लोगों ने अपने देश की भलाई का काम करके अच्छा नाम हासिल किया है, किन्तु मेरे मुनीम के सदृश निरपेच ग्रीर निरळ्ल बहुत थोड़े होंगे। इनका ग्राचार, व्यवहार, भाजन, भूषण, वस्त्र आदि सभी अपने देश के अनुकूल हैं। अपने देश की बनी वस्तुओं पर बाबू की एक हार्दिक अनुराग है। भारत

में मुक्ते एक बड़ी विचित्र बात ते। यह देखन में त्राती है कि यहाँ के निवासी बड़े बड़े प्रसिद्ध स्वदेश-हितैषिगण त्रपने घर की विलायती विलास-सामित्रयों से श्रीर श्रीर यूरोप की श्रम्यान्य सजावट की चीज़ों से सुसज्जित करते हैं। उन सजावटी चीज़ों के लिए वे हज़ारों रुपये ख़र्च कर डालते हैं, किन्तु इनका यह लम्बा चौड़ा घर अपने देश की बनी हुई चीज़ों से ही सजा हुआ है श्रीर इसी से घर की इतनी अधिक शोभा बढ़ रही है।"

यह सुन कर उस मुनीम का मुँह ग्रीर नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। उसने मुसकुरा कर कहा-"मैं श्रापके सदय व्यवहार से असन्त कृतार्थ हुआ हूँ। मेरे देशानुराग के सम्बन्ध में जो कुछ श्रापने कहा है, उसमें मेरे बड्प्पन की कोई बात नहीं। वह मैंते श्रपना कर्तव्य समभ कर किया है श्रीर कर्तव्य के पालन में ही सचा सुख है। मैंने जिस देश में ग्रीर जिस समाज में जन्म लिया है. उस देश को ग्रीर उस समाज को अपना देश ग्रीर अपना समाज कहने का मुक्ते अधिकार है। वे दोनों ही मेरे आदरणीय हैं भौर मेरे अनुराग की सामग्री हैं। उनकी उन्नति की चेष्टा करना और उनके कल्याण की बात सोचना मेरा पहला कर्त ज्य है। जिनको जितना सामर्थ्य है वे उतना ही काम करके अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। मैं स्वजातीय ब्रादरी पुरुषों पर विशेष भक्ति ग्रीर श्रद्धा रखता हूँ इसलिए मैंने उन लोगों की पवित्र मूर्तियों से अपने घर को सुशोभित कर रक्खा है। इन सब चित्रों के देखने से स्मरण हो त्राता है कि इन लोगों ने अपने देश के कौन कौन से काम भलाई के किये हैं। जब इन लोगों की उदारता की बात

सोचता हूँ तब हृदय त्रानन्द आर उत्साह स भर जाता ह । ग्रपने देश के बने वस्त, घर के उपकरण और अलङ्करणीय वस्तुएँ मुफ्तकी ग्रयन्त प्रिय हैं। ग्रयनं देश की शिल्पकारी की मैं हृदय से चाहता

हूँ। इसलिए अपने देश के अमजीवियों के उत्साहवर्द्धनार्थ उनके हाथ की बनाई हुई चीज़ों को, प्रयोजन न रहते भी,

ल्गंद लेता हूँ। त्राप लोगों की भाषा श्रीर साहित्य से सम्बन्ध रखता हूँ सही, किन्तु स्वदेशीय सुलोखकों की पुस्तकों प्रकाशित होते ही ख़रीदता हूँ । श्रपने देश के बालक-बालिकागण जिसमें सचरित्र

श्रीर सुशील हों उसका हृदय से यत्र करता हूँ। मेरी एक-मात्र यहीं इच्छा है कि हमारे भारत-देशवासी दूसरी जाति की

ग्रयोग्यता श्रीर देशिषदेशि की समालीचना में समय न बिता कर ब्रपनी जाति के युवकगर्णां को सचरित्र बनाने का प्रथल करें स्रीर रूसरे के दोषों पर टक्पात न करके पहले अपनी त्रुटि का

तंशोधन करें ग्रीर श्रपने घर के दूषित व्यवहारों को सुधारें।" साहब ने कहा-"बाबू, आपका ख़याल बहुत ऊँचा है। प्रापक गुणों से जो मुक्ते प्रसन्नता हुई है वह वाक्यों के द्वारा काशित नहीं की जा सकती।"

मुनीम ने कहा-"मेरी जो अवस्था अभी बीत रही है उससे मेरे बचने की अब आशा नहीं है। इसलिए मैं अपने एक-मात्र पुत्र

की ग्रभी त्रापके हाथ सौंपता हूँ। ग्राप मेरे पालक हैं, पिता के समान हैं, इसे दयादृष्टि से देखेंगे ख्रीर जिसमें यह सुपथगामी हो,

श्रच्छे रास्ते से कभी विचलित न हो, इसे ऐसा सदुपदेश देंगे। श्रापका स्राना मेरे लिए बड़ा ही उपकारक हुआ। ये सब मेरे

पड़ोसी जो यहाँ उपस्थित हैं, बड़े ही प्रतिष्ठित हैं। ये कागज मैं म्प्रापके हाथ अर्पण करता हूँ। स्राप मेरे इस जीवन की वासना के पूरी करेंगे। " यह कह कर मुनीम ने चन्द कागृज़ात साहब के हाथ में दे दिये। अनन्तर बेटे की अपने पास बैठा कर कहा-''बेटा, बाल्यकाल में मैं बड़ा ही दुर्वृत्त था, मेरे दु:स्वभाव, कठीर भाषण ग्रीर त्रविनय से दुःखी होकर मेरे पिता सुकसे बराक नाराज रहा करते थे। पिता ने बड़े यह से मेरा लालन-पालन किया, बहुत द्रव्य खर्च करके मुभ्ने शिचा दिलवाई, पुत्र के प्रति पिता का जो कुछ कर्तव्य है उन्होंने प्रायः सब किया; किन्तु में बरे त्राचरण से त्रयन्त त्रप्रसन्न होकर त्राख़िर उन्होंने गुभे घर से निकाल दिया और पोष्य पुत्र तक लेने का मन में सङ्कल्प कर लिया। इसी अवसर में एक साधु महात्मा की कृपा से मेरी म<sub>रि</sub> बदल गई। मुफ्तमें जो स्वभावगत देाष थे वे धीरे धीरे दूर हो चले। सत्सङ्घ के प्रभाव से कुछ दिनों में मेरा चरित्र सुधर गया। मैंने श्रपने की पिता का असन्तोष-भाजन जान कर मन में यही निक्ष किया कि भीख माँग कर और परमेश्वर का भजन करके जीवन बिताऊँगा। किन्तु उस महात्मा ने मुभासे कहा—''वत्स, भीव माँग कर जीवन विताने की बात कभी मन में न लाख्री। भीव माँगना बड़ा ही निकृष्ट कर्म है। जगदीश्वर ने इस संसार की रचन इस अभिप्राय से नहीं की है कि लोग आलसी होकर अपने जीव को व्यर्थ बिता दें। यह संसार कर्म-चेत्र है। कर्म करना माले ईश्वर की ब्राज्ञा-पालन करना है। तुम स्वयं कोई काम न कर्य दूसरे के अमलब्ध धन का ग्रंश प्रहण करके पेट भरागे, यह कदा

यक्तिसंगत नहीं है। तुम असमर्थ नहीं हो, ईश्वर ने तुम्हारे शरीर में शक्ति दी है, तुमने शिचा प्राप्त की है, तब भी यदि तुम दूसरे का गलप्रह है। कर रहना चाही ते। तुम अपने की देश का शत्रु समभी। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि मेरी बात माना तो खेती, बनज. ब्रयवा शिल्पकारी का कोई काम करे। श्रिभिशाय यह कि किसी ग्रच्छे व्यवसाय का श्रवलम्बन करे।। तब तुम श्रपने परिवार का भी पालन कर सकींगे श्रीर दीन-दुखियों का कुछ उपकार भी कर सकींगे।" उन महात्मा के उपदेश की स्वीकार कर मैं सौदागरी श्राफिस में काम करने लगा जो श्रव तक कर रहा हूँ। जब मेरे पिता ने मेरे चरित्र-संशोधन की बात सुनी तब उन्होंने फिर सुभ पर प्रसन्नता प्रकट कर सुभे अनुप्रह का पात्र बनाया। अन्तकाल में जो कुछ धन उनके पास या वे सब मुक्तको दे गये। उनसे जो कुछ धन मुभ्ते मिला उसको मैंने कभी अपने हाथ से नहीं छुआ। वह ज्यों का त्यों सुरचित है। वह पैत्रिक धन मैं तुम्हें दिये जाता हूँ। बिना विशेष प्रयोजन पड़े तुम भी उसे लेने के लिए हाथ न बढ़ाना। तुम्हारी जो स्वतन्त्र सम्पत्ति है उसी की सहायता से तुम श्रपने श्रभावें। की पूर्ण करना । जिस स्वतन्त्र-सम्पत्ति का नाम मैंने श्रभी लिया है, वह श्रज्ञय सम्पत्ति तुम्हारी सुशिचा श्रीर चरित्र-बल है। तुम अपनी सुशिचा और सचरित्रता से अपने सभी श्रभावें की यथासाध्य पूर्ति कर सकागे।

किसी अच्छे व्यवसाय का अबलम्बन करके नीति-पूर्वकः उपार्जित धन का परिमित रूप से ख़र्च किया जाय ते। सुख रं परिवार-पोषण करने पर भी प्रचुर धन-संचय हो सकता है अपव्यय करने ही से लोग अभावप्रस्त होते हैं। जो अपव्यय नहीं करते उन्हें प्राय: कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता।

में श्रीख्रत्य-पूर्ण जीवन की गित रोक कर साधुमतानुसार अपना जीवन-निर्वाह करके प्रायः एक लाख रुपया अब तक जमा कर सका। जिसमें आधा तुम्हें मिलेगा श्रीर आधा स्वदेशीय श्रम-जीवियों श्रीर अनाथों की सहायता में व्यय होगा। वे रुपये किस तरह, किसकी, कितने दिये जायँगे इसका विशेष विवरण उस काग़ज़ में खिखा हुआ है जो अभी मैंने साहब के हाथ में दिया है। वत्स, मेरा जीवन अब पूर्ण हुआ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें श्रीर तुम्हें अच्छी बुद्धि दें। सत्सङ्ग का त्याग कभी न करे।। दुष्ट लोगों की बातों में पड़ कर कभी पथच्युत न होश्रो। "चरित्र सुधारने से क्या होगा" ऐसा कभी मन में न सोचो। "धन-सम्पत्ति की अपेना चरित्र को ही श्रेष्ट समभो।" इतना कहते

श्रांसू भरी श्रांखों से श्रीर उदास मुँह से उठे श्रीर कई एक प्रति-ष्ठित पड़ोसवालों को साथ ले श्रपनी कीठी की श्रीर रवाना हुए। वह मुनीम जो कुछ बिल कर गये थे साहब ने उसका उचित

कहते मुनीम की ज़बान रुक गई। उसकी आँखों से आँसू की धारा बह चली। थोड़ी देर तक सभी लोग चुप रहे। रुग्या मुनीम क्ठान्त होकर तकिये पर सिर रख कर चुपचाप लेट रहा। साहब

रूप से रच्चण किया। कुछ दिन के बाद उसका बेटा उसी के पर पर नियुक्त हुआ।

## राजभक्ति

माननीय सुवक्ता सुरेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय जब राजकीय विषय में वक्तृता देने पञ्जाब गये थे तब समाज-संस्कारक, राज-भक्त, केशवचन्द्र सेन ने उन्हें यही सलाह दी थी कि "ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन ईश्वरदत्त है, जिसमें यह बात सब पर भली भाँति विदित हो, ग्राप वही करें।"

ईश्वर की क्राज्ञा-पालन करने में भारतवासी प्रार्खों तक का मोह नहीं करते। यह बात महात्मा केशवचन्द्र भली भाँति जानते थे थ्रौर वे यह भी जानते थे कि वैदेशिक राजा के प्रति भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशवासी सर्वसाधारण प्रजागणों के हृदय में राजभक्ति उत्तेजित करने के लिए इससे बढ़ कर ख्रीर कोई अच्छा उपाय नहीं है। महाराज मनु ने कहा है—''जहाँ राजा नहीं वहाँ नाना प्रकार के उपद्रव द्या खड़े होते हैं। इसलिए ईश्वर ने लोगों के (चार्थ ईशान, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, ग्राग्नि, चन्द्र ग्रीर कुबर इन माठ दिक्पालों का अंश लेकर राजाओं की सृष्टि की है।" यह गास्त्र का वचन केवल विद्वान् ही लोग जानते हैं यह बात नहीं है। हेन्दू-मात्र जानते हैं कि राजा देवता का ग्रंश लेकर जन्म लेते हैं। 'बालोऽपि नावमन्तव्या मनुष्य इति भूमिपः। महती देवता ह्योषा ।ररूपेण तिष्ठति ।" मनुजी के इस वचन को भारतवासी हिन्दू हृदय ो मानते हैं। इसी कारण हिन्दू राजा की बड़ी ही पूज्य दृष्टि से देखते ंश्रीर उनकी पूजा तथा दर्शन पुण्यमूलक समभते हैं; उनकी प्रस-ाता के लिए नाना प्रकार का मङ्गलाचार करते हैं। भारत में

राजमिक एक खाभाविक गुण है। इसे कोई अत्युक्ति न सममे। खदेशी हों, चाहे विदेशी, स्वधमीं हों, चाहे विधमीं, वृद्ध हों या बालक, कोई क्यों न हों, राजिसंहासन पर विराजमान होंकर नीतिपूर्वक प्रजापालन करने ही से हिन्दू उन्हें अष्ट दिक्पालों का ग्रंशावतीर्ण मानेंगे, उन्हें देवता समम्भ कर पूजेंगे और उनका उचित राजसम्मान करेंगे। जो राजा स्वयं राज्यशासन का काम नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि तथा अन्यान्य राजकर्मचारियों के द्वारा अपने कर्तव्य का सम्पादन करते हैं। ये प्रतिनिधि और राजकर्मचारिगण भी प्रजागणों के राजतुल्य ही आदरणीय हैं। और प्रत्येक भारतवासी की भावना भी ऐसी ही है। अत्यन्त दीर्घदर्शी, ज्ञान के अपार सागर, अधिगण और नीतिज्ञ जन, राजा और प्रजाओं के बीच जो यह पवित्र सम्बन्ध निर्णय कर गये हैं उसे कभी न भूलो। कभी उसका त्याग न करे।।

जिस समय बादशाह अकबर दिल्ली के राजसिंहासन पर विराजमान थे, उस समय उनके कितने ही प्रधान कर्मचारी देशी राजा ही थे, जो बड़े शक्तिशाली थे और साम्राज्य की सभी बातें से परिचित थे, राजभक्ति, शासन-प्रणाली और राज्य के गृढ़ रहस्य की कोई ऐसी बात न थी जो उन लोगों को मालूम न हो। किन्तु उन लोगों ने क्या कभी विधमीं बादशाह के निकट छल से सिर नवाया था ? वे लोग सचे हृदय से बादशाह के भक्त और शुभ-चिन्तक थे। इसका कारण राजभक्ति ही समभनी चाहिए। हमारी राजभक्ति धर्म में परिगणित है। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या किस्तान—राजा सब बराबर हैं, सभी पूज्य हैं। उनमें भेदझा करना अनुचित है। वे ईश्वर को भेजे हुए एक अनुल शक्तिशाली देव हैं और हम लोगों को वही कर्ता हर्ता हैं। हमें चाहिए कि सर्वदा अपने राजा का हृदय से कल्याण मनावे और उनकी अपज्ञा का पालन करें।

कुरुचेत्र थ्रीर प्रभासचेत्र के महायुद्ध में हिन्दु श्रों का एश्वर्य, हिन्दुओं की ज्ञानशक्ति अग्रीर हिन्दुओं का साम्राज्य जब एक ही साथ नष्ट हो गया; बड़े ड़े तेजस्वी ऋषिगण और धर्म-नीतिज्ञगण अन्तर्हित हो गये; शास्त्र, शिल्पज्ञान और विज्ञान का दीप वुक्त गया, तब भारत के उस भयङ्कर महाश्मशान के बचे कुछ अंश-मात्र राजपुताना, मिणपुर श्रीर दाचिणात्य-प्रभृति इने गिने देश रह गयं सही, किन्तु पूर्वपुरुषों का जी महत्त्व था उसे प्रायः सब खी बैठे। विलासप्रियता दिन दिन बढ़ने लगी। एक एक कर सभी देशों में **पंकीर्णता श्रीर कुसंस्काररूपी श्रन्धकार छा गया। श्रनाचार, श्रत्या-**बार, ईर्ष्या, हुंष, हिंसा, गृहविवाद आदि दुर्व्यवहारों से यह पवित्र भारतभूभि पैशाचिक लीला की बीभत्स नाट्यशाला बन गई। भारत हा पुनहत्थान एक प्रकार असंभव साहा गया। किन्तु यह देवभक्त तभ्यता का ब्रादिनिवासस्थल पुण्यभूमि भारतदेश इस प्रकार सर्व-गश को प्राप्त हो, यह ईश्चर की इच्छा न थी। ईश्वर ने भारतवासियों भी उदण्डता दूर करने के लिए इसका शासन-भार मुसलमानों के शय दिया। मुसलमानों का शासनकाल पूरा हुआ, पर ते। भी गारतवासी उद्यमहीन, आलसी और दुर्व त के दुर्व त ही बने रहे। ातस्परका विद्वेष बना ही रहा। ईश्वर ने से सोचा, जब तक वेशेष शक्तिशाली, उद्योगशील, उदार, न्यायी ग्रीर सुचरित्र ज़ाति के द्वारा भारत का सम्पूर्ण रूप से शासन न होगा तब तब भारतवर्ष की उन्नति न होगी, तब तक देश की दशा न सुधरेत श्रीर न तब तक कोई कर्तव्य-परायण होगा। इसी से भारत का शासन-भार ईश्वर ने अँगरेजों को सौंपा। हम लोग शान्तिपूर्वक रहने ही में परम सुख मानते हैं। ऋँगरेज़ों के शासन-काल में हम लोगों ने वही शान्ति पाई है। भारत में जो पहले ऋतुल ऐश्वर्य था, जिसका वर्णन पुराण, काव्य श्रीर इतिहास-श्रन्थों में पाया जाता है, जिसका कुछ बचा हुआ अंश अब भी जहाँ तहाँ देखने में स्राता है; किसी समय यह एक-दम ल्रुप्त हो गया था। जलमार्ग ग्रीर स्थलमार्ग दोनेां भयावह हो रहे थे। जहाँ सुन्दर शहर बसा था वहाँ भयानक जंगल उपज गया था। अच्छे अच्छे धान के खेत मैदान बन गये थे। मुनिगर्णों का शान्तिमय तपावन हिंस्र जन्तुश्रों श्रीर चोर-डाकुत्र्यों का विश्रामस्थान हो गया था श्रीर कितने ही मज्बूत किले और देवालय जमीन के नीचे दब गये थे, जिनका श्रॅंगरेज के शासन-समय में अब धीरे धीरे पुनरुद्धार होने लगा है।-यद्यपि अब भी सभ्य लोगों के प्राचीन-कालिक कला-कौशल के विस्मयोत्पादक चिह्न कहीं कहीं कुछ दिखाई देते हैं और मुसलमानें ने अपनी शिल्पकारी के द्वारा उन्हें कुछ परिष्कृत भी किया था तथापि बार बार की लड़ाई-भिड़ाई से, धर्म, समाज और देश के दुर्दशापन्न होने से हस्तलिखित अनेक शास्त्र, गुप्त विद्या, विज्ञान ष्रादि भारत की श्रमूल्य रत्नावली कहाँ छिप गई यह श्रव हुँढ़ेभी नहीं मिलती। आज-कल दैहिक और मानसिक बल प्राप्त करने की शेचा का प्रचार ग्रीर जिस देश ग्रीर जाति के पुनरुद्धार की कुछ

ब्राशा न थी उनका सुधार श्रीर भाषा का परिष्कार सर्वत्र हो रहा है।सभी लोग देशोत्रति की बात सोच रहे हैं। पाश्चात्य विज्ञान की शिचा से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन दिनों किसी के धन, धर्म श्रीर प्राग्र पर किसी प्रकार की विपद का भय नहीं रहा। चार-डाकुत्रों की संख्या दिन दिन घटती जा रही है। कितने ही जङ्गली असभ्य जाति के लोग शिचित बनाये जा रहे हैं। भारत के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने के लिए जलमार्ग श्रीर खलमार्ग दोनों सुगम होगये हैं। भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषात्रों की क्रिटता दूर कर दी गई है, इस समय सभी अपने प्रतिवासी के साथ एक भाषा में त्रालाप करके प्रसन्न होते हैं। लडके लडकियों की सुशिचित बनाने के लिए विशेष चेष्टायें की जा रही हैं। सभी के लिए सुविचार का रास्ता खुल गया है। समुद्र पार जाकर संसार की प्राकृतिक शोभा देख कर चित्त प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा अवसर मिलना सम्भव नहीं और विविध जातियों की रीति. नीति, श्राचार, विचार, भाव, भाषा श्रीर विज्ञान श्रादि की शिचा महण करने का, तथा उन लोगों के साथ वाणिज्य-व्यापार करके विशेष धन प्राप्त करने का, रास्ता साफ़ हो गया है। इस लोग श्रपने सुख-दु:ख की बात राजा के काने। तक पहुँचाने का अधिकार पाये हुए हैं। उद्यमशील श्रीर प्रतिभाशाली उन्नत जाति का कार्य-कीशल देख इम लोगों की जड़ता श्रीर त्रालस्य दिन दिन चीया होता जाता है ऋौर उन्नति का उत्साह दिन दिन बढ़ रहा है। अपने सुधार का इससे अच्छा अवसर कब प्राप्त होगा ? भारत के युवकगण, अब तुम्हें सुविधा के लिए और क्या चाहिए? तुम्हें जो

कुछ अधिकर दिया गया है, उस पर यदि तुम, अच्छी तरह चलोगे तो, बहुत कुछ देश का उपकार कर सकोगे। वैदेशिक जितने चीजें हैं सब बुरी हैं, ऐसा ख़याल कभी न करो। जो चीज़ अच्छी है वह हर हालत में अच्छी है। जिसके द्वारा हम उपकृत हो चुके हैं, उसके लिए हमें अवश्य कृतज्ञता प्रकाशित करनी चाहिए। सब जातियों में सब लोग समान ही गुग्रशील के नहीं होते। व्यक्तिगत दोष देख कर सम्पूर्ण जाति को ही दूषित ठहराना उचित नहीं। तुम अँगरेज़ों के चरित्र की जितनी समालोचना करेगो उतना ही अधिक तुम्हें गुग्र देखने में आवेगा। अँगरेज़ बहादुरों ने कैसे समय में हमारा क्या उपकार किया है, जिन्हें हम अपने धर्म के प्रतिकृत मानते हैं उन लोगों ने हमारा भाषा-विषयक और शिचा-सम्बन्धी कहाँ तक हित-साधन किया है, इन बातों को जितना सोचोगे उतना ही उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होगे।

कृषि, वाणिज्य, शिल्प, शिचा ग्रादि किसी विभाग में जो हम पूर्णता को नहीं प्राप्त होते हैं यह हमारी ही त्रुटि है। हमारी अव-नित का कारण हमारी अयोग्यता है। स्थिरिचत्त से विचार कर देखोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। सरकार ने हम लोगों की उन्नित का रास्ता खोल दिया है। राज्य के प्रधान कर्मचारिगण मीठी मीठी बातों से, उत्तेजक वाक्यों से, कभी कभी उपदेश के व्याज से धिकार वाक्यों से और भी अनेक प्रकार से हम लोगों की आँखें खोल देने की चेष्टा किया करते हैं, उन्नित-साधन के लिए हमें उत्ताहित करते हैं। ऐसा सुअवसर पाकर भी यदि हम अपनी उन्नित के लिए चेष्टा न करें, परिश्रम न करें तो यह हमारा ही देश कहा जायगा। इस प्रकार समभ्ताये जाने पर भी यदि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान न दें तो इसमें दूसरे का क्या देश है ?

राजा की त्राज्ञा के त्रमुसार चलना ही राजभक्त का लच्चण है। कोई राजाज्ञा के विरुद्ध चलने में दण्डित होने के भय से, कोई अभीष्ट-सिद्धि की इच्छा से, खुशामद करके राजा का अनुप्रह-लाभ करने की चेष्टा करते हैं। ख़ुशामद अयन्त घृणित वृत्ति है। युक्तिपूर्वक ख़ुशामद से राजा की प्रसन्नता प्राप्त करने पर भी वह हृदय की हीनता-द्योतक ही समभी जायगी। राजा भी ऐसा नहीं चाहते कि कोई उन्हे ख़ुशामद के द्वारा प्रसन्न करके अपना स्वार्थ सिद्ध करे। खुशामद की बातों से वे कभी खुश नहीं हो सकते। जो कोई भक्तिपूर्वक उनकी त्राज्ञा का पालन करेगा वह बिना खुशामद किये ही उनका प्रीतिभाजन बनेगा। जो लोग राजनियम के अनुसार चलते हैं, उन्हें दण्ड पाने का . भय नहीं रहता । भयवश कोई काम करने की अपेचा भक्तिवश काम करना विशेष फलप्रद है। तुम श्रपने मन में ऐसा कभी न समभो कि खुशामद न करने से तुम अश्रद्धेय या अशीतिभाजन बनागे। खुशामद के लिए हम शिष्टता की सीमा क्यों उल्लङ्गन करें ? किसी व्यक्तिका एक दोष देख कर उसके अन्यान्य गुणों की प्रशंसा क्यों न करें ? हम अपनी शक्ति के अभाव और बुद्धि के देोष से जिस स्वच्छन्द शान्तिमय जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, वह जिनकी कृपा से पा सकते हैं उनकी कृतज्ञता हम हृदय से क्यों न प्रकाश करें ? उनका उपकार हम क्यों न माने ? जिस प्रकार संसार में अधिकांश लोग अपने बुद्धिदोष से अभीष्ट फल-

साधन में असमर्थ होते हैं श्रीर अपने भोग्य पदार्थी से विचत होकर पछताते हैं उसी प्रकार हम अपने बुद्धिकीशल से श्रीर दूसरों को उदार गुण से दूसरों का भोग्य पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं।

राजपूतों का गैारव-सूर्य ग्रस्त हुन्रा, उन्हीं कारणों से जब मुसल-

जिस विलासप्रियता, आलस्य और गृह-विवाद के कारण

मानों की अमलदारी भी नष्ट हो गई, तब सम्भव था कि उस अराजकता के समय अपेचाकृत बलवान नृतन शिक्तशाली कोई अन्यजातीय राजा यहाँ अपना अधिकार जमा लेता। किन्तु हम लोगों के सौभाग्य से, जो जाति इस समय संसार में सबकी अपेचा अधिक शिक्तशाली है, जो अपने ज्ञान-बल से, बाहु-बल से, ऐश्वर्य-बल से और चरित्र-बल से समस्त सभ्य जातियों में अप्रसर हो रही है, उसी महोन्नत जाति ने भारत के शासन का भार अपने हाथ में लिया। यदि अँगरेज़ लोग भारत में न आते तो

खी हैं वे कई शताब्दियों में भी शायद दिखाई गहीं देतीं। न कोई मनुष्य भ्रमशून्य हो। सकता है ग्रीर न कोई जाति

म लोगों ने इस अपाधी शताब्दी में जेग कुछ उन्नति की बातें

्.ष-शून्य हो सकती है। जो बात एक जाति के सामने सभ्यता समभी जाती है वही अपर जाति की दृष्टि में अशिष्टता का रूप धारण करती है। किन्तु जो बात सात्विक गुण से सम्बन्ध रखती है वह सर्वत्र समभाव से माननीय है। कोई जाति ऐसी नहीं जिसमें गुण-देश दोनें मिले न हों। तो जिस जाति में गुण का भाग अधिक है उस जाति को आदर्श मान कर चलने से, और बराबर उसके गुणों पर दृष्टि रखने से विशेष कल्याण की सम्भावना

है। तुम लोग इस उन्नतिशील जाति के सम्पर्क से विद्या, बुद्धि, साहस, उद्योगपरता और सहिष्णुता आदि अनेक गुणों के आधार-सहप प्रचुर शिचा का लाभ कर सकते हो। अतएव ऐसे शुभाव-सरमें गाल पर हाथ रख चुपचाप बैठे न रहो। यथासम्भव उन्नति की चेष्टा करो।

केशवचन्द्र सेन महाशय ने इस प्रकार के सैंकड़ों प्रबन्ध लिख कर भारतवासियों को राजभक्त होने के निमित्त कई बार कितने ही उपदेश दिये थे। राजा के साथ प्रजा का सद्भाव सर्वदा बना रहे, एतदर्थ वे जगदीश्वर के निकट सर्वथा प्रार्थना करते थे। ये, भ्रीर महात्मा कृष्णदास पाल, राजा ग्रीर प्रजा के बीच सेतु-स्वरूप थे। ये लोग राजभक्ति के साथ ही साथ कभी कभी राजकीय कार्य में दीष भी दिखलाया करते थे, इससे सरकार उनसे अप्रसन्न न हो। कर उनका सत्परामर्श सादर स्वीकार करती थी। इसका कारण यह है कि ये लोग द्वेष-बुद्धि से दोष की आलोचना न कर शुद्ध हृदय से, कोभल शब्दों में, विनयपूर्वक, यथावसर त्रुटि दिखला कर अच्छी सलाह देते थे। इससे उनकी राजभक्ति और भी अधिक प्रकाशमान होती थी। केशव बाबू राजभक्ति को ही धर्म का मूल-सिद्धान्त मानते थे। वे सर्वदा ऐसी ही चेष्टा करते थे. जिसमें सर्वदा राज्य में शान्ति बनी रहे। इस विषय में उनका आवेग श्रीर उत्तेजनामय वाक्य ही उनके सहायक थे। वे राजा के श्रनुप्रह-लाभ करने की इच्छा नहीं रखते थे। सरकार ने उन्हें कई बार उच पद ग्रीर विशेष उपाधि से सम्मानित करना चाहा, किन्तु उन्होंने कभी स्वीकार न किया। पर तो भी प्रधान राज-पुरुषगर्णां

ने, यहाँ तक कि खर्य राजराजेश्वरी महारानी विक्टोरिया ने, उनका यथेष्ट सम्मान किया था। वे भारतेश्वरी को माता के समान जानते थे ग्रीर ब्रिटिश-शासन में, उन्हें प्रत्यच्च ईश्वर की महिमा देख पड़तीथी, इसी से उन्होंने अपने अन्तः करण की बात प्रकट करके कहा था—''ब्रिटिश का शासन ईश्वरप्रदत्त है।'' हम लोगों को चाहिए कि ग्रॅंगरेज़ के शासन-काल की स्थिरता के लिए ईश्वर से नित्य प्रार्थना करें। हम लोगों को ग्रॅंगरेज़ से ग्रमी बहुत कुछ शिचा प्रहण करना बाक़ी है। तुम लोग खुशामद श्रथवा भय के वशवर्ती होकर राजमित दिखलाने की चेष्टा न करो, बिल्क अपने धर्मशास्त्र की ग्राज्ञा के अनुसार राजा को देवता का ग्रंश जान कर उनकी ग्राज्ञा पालन करो ग्रीर उपकृत मनुष्यों की तरह ग्रपने रचक ग्रीर उपकारक गवर्नमेंट की कुतज्ञता प्रकाश कर ग्रुद्ध हृदय से राजमक्त बने।।

## भगवद्गक्ति

श्रेयः सुतिं भक्तिमुदस्य ते विभाे क्विश्यन्ति ये केवलबोघलब्धये॥ तेषामसौ क्वेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्यूलतुषावघातिनाम्॥

श्रीमद्भागवत

भावार्थ-'हे नाथ, जो लेग श्रापकी कल्याण-कारिणी भक्ति की छेड़ कर केवळ ज्ञान-प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, उन्हें सिवा क्लेश के श्रीर कुछ कुछ हाथ नहीं आता, जैसे चावछ निकले हुए धान के तुषों के कूटनेवाछों के क्लेश के सिवा कुछ फछ उपछब्ध नहीं होता इसी तरह भक्ति के बिना केस ज़ान व्यर्थ है।"

. मनुष्यों को केवल विद्या पढ़ कर ग्रीर कोरी पण्डिताई करके ही सन्तुष्ट न हो जाना चाहिए। कोई मनुष्य विविध विद्यापारङ्गतः प्रतिभाशाली ग्रीर बहुदशीं हो सकता है, किन्तु नैतिक बल ग्रीर सचरित्रता के क्रभाव से वह सभ्यसमाज में गण्य नहीं हो। मकता। किसी के हृदय में जब कुबृत्ति का अभ्यास पड जाता है अब बुद्धि उसे सहसानहीं रोक सकती। जिन्हें नैतिक बल का प्रभाव है उन्हें धार्मिक होने के लिए बुद्धि-वल का भरोसा करना **ृ**या है । नैतिक बल हीन व्यक्ति बुद्धिमान् हे।कर भी कर्तव्य-विसुख प्रीर अकर्तव्यपरायण हो जाते हैं। जो शक्ति नैतिक बल में है वह बुद्धि में नहीं है । बुद्धि क्वेवल मार्ग दिखलानेवाली है। पिंचक गान बूफ्त कर पथच्युत हो जाय, इसकी उत्तरदायिनी बुद्धि नहीं। किन्तु नैतिक बल पथ पर चढ़े हुए व्यक्ति को विचलित नहीं होने∬ देता। मनुष्य को बुद्धि रहते भी नैतिक वल की उपेचान करनी वाहिए। जैसे बुद्धि के साथ नैतिक बल का अल्प सम्बन्ध है बेसे ही विद्या के साथ भी बहुत ही कम सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता तो जो लोग उच शिचा पाये हुए हैं, साहित्य-संसार का थ्रलङ्कार कहला कर विख्यात हैं, और मेधावी हैं, उनमें कोई कोई मद्यपानासक्त, अपन्ययी और दुराचारी क्यों होते ? उनकी वह विशाल विद्या, प्रतिभा श्रीर मेधा उन्हें पाप-चिन्ता श्रीर श्रपकर्म से क्यों नहीं हटाती ? अतएव क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके लिए यही प्रथम शिचा ग्रावश्यक है कि वे धर्म ग्रीर नीति-पथ के पथिक हैं। जो शिचा धर्म ग्रीर नीति से रिहत है वह शिचा नहीं, वरन् कुशिचा है। जिस कर्म में धर्म ग्रीर नीति का सम्बन्ध नहीं है वहीं ग्रपकर्म है। जिन्हें वाल्यावस्था में धर्म ग्रीर नीति की शिचा नहीं दो जाती, वही दुश्चरित्र हे। कर ग्रपने वंश को ग्रीर ग्रपने देश की कलिंद्वित करते हैं। शिचा का मुख्य उद्देश, वालकों को दुश्चरित्र से बचाना है। दुश्चरित्र विद्वान से वह मूर्ख कहीं बढ़ कर ग्रच्छा है जो सम्रित्र है। सम्रित्रता के ग्रभाव से कोई ग्रपना ही कल्याण नहीं कर सकता, वह दूसरों का कल्याण क्या कर सकेगा शवालकों को सम्रित्र बनाने के लिए नीति ग्रीर धर्म का उपदेश देना प्रारिभक शिचा है। बचपन में जो चित्र हृदयपट पर खिँच जाता है वह मिटाये भी नहीं मिटता। ग्रतएव बालकों के हृदय में धर्म ग्रीर नीति का बीज सबसे पहले ही ग्रा कुत्रित होना चाहिए। चरित्र विगाड़नेवाली बातों से उन्हें स्वप्न में भी सम्पर्क न होना चाहिए।

यद्यपि देश, काल, जाति, समाज श्रीर संस्कार के भेद से धर्म श्रीर उपासना भिन्न भिन्न है तथापि सब धर्मों का मूल-सूत्र एक ही. है। सभी सम्प्रदायों के उपास्य श्रीर आश्रय एक ईश्वर ही हैं। वहीं जगत्पिता हैं, वहीं जगद्गुरु हैं, वहीं सम्राट् के सम्राट् हैं, श्रीर वहीं चराचर के प्रधान शासक तथा पालक हैं। वे सत्य, प्रेम, द्या, न्याय, ज्ञान श्रीर मङ्गल का श्रचय भण्डार हैं। उन सर्व-शक्तिमान जगदीश्वर में श्रटल विश्वास श्रीर भक्ति करना ही धर्म का प्रथम साधन है। जिस पर तुम्हारी भक्ति होगी, जिस पर तुम्हारा प्रेम होगा, उसकी प्रसन्नता के काम तुम श्रवश्य करेगे।

अतएव तम्हें यदि भगवान् में भक्ति होगी तो नीतिपूर्वक लोकोप-कारी काम करने की तुममें स्वतः प्रवृत्ति होगी ख्रीर अनुचित कामों पर घृणा उत्पन्न होगी। श्रीकृष्ण भगवान् ने गीता में कहा है-"ब्रिप चेत् सुदुराचारा भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यान्यवसितो हि सः । चित्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। अर्थात् जो दुराचारी है, किन्तु शुद्ध मन से ईश्वर का भजन करता है वह थोड़े ही दिनों में धर्मात्मा होकर शान्ति-सुख पाता है। इस लिए बालको, यदि तुम निश्छल भाव से ईश्वर की भक्ति करेगि, सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करेगि, तो संसार के सभी मनुष्य तुम्हें सचरित्र श्रीर धर्मात्मा कह कर तुम्हारा सम्मान करेंगे। ईश्वर की भक्ति के द्वारा जब तुम्हारे हृदय में कर्तव्य बुद्धि जाप्रत होगी श्रीर बुरे कामों से घृणा उत्पन्न होगी तब तुम ईश्वर के प्रीतिकर कामों की आपही समभने लगोगे। किसी पाश्चाय विद्वान का कथन है कि "कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। जो लोग उचित कर्म का त्याग नहीं करते उनके धर्म की रचा आप ही आप होती है।" हमारे शास्त्रकारों ने भी तो यही कहा है-- ''धर्मस्तु विहित्तं कर्म ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।" जीवन की सार्थकता तभी है जब धर्म का पालन होता रहे। धर्म-हीन जीवन मृत्यु का नामान्तर-मात्र है बल्कि ग्रन्यायपूर्वक जीवन से मरण श्रेष्ठ है। धर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रथम मनुष्यत्व का ज्ञान होना स्रावश्यक है। मनुष्यत्व का ज्ञान तभी हो। सकता है जब ईश्वर में निष्कपट भक्ति ग्रीर विश्वास उत्पन्न हो। निष्कर्षे

यह कि मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य, प्रथम साधन, भगवद्गक्ति ही है।

मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है जब तक उसे भगवद्भक्तिं प्राप्त न हो। उस त्रुटि को पूरा करनेवाली भक्ति ही है। मान लो, हमने सभी काम अच्छे किये, पर ईश्वर में हमारी भक्ति न हुई तो हमारे मनुष्य-जीवन में एक भारी त्रुटि रह गई। जिनका हृदय कोमल, शान्त और विशुद्ध है उन्हें ईश्वर की आराधना करने का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। पर उस अधिकार की सफलता तभी है जब ईश्वर में प्रेम उत्पन्न हो। अन्यान्य अनेक शुभ साधन से चरित्र सर्वाङ्मसुन्दर होने पर भी उसकी कठोरता दूर नहीं होती। कभी कभी तो उसकी कठोरता उसके सारे सीन्दर्य की पार करके बाहर निकल पड़ती है। किन्तु भगवद्भक्ति में चित्त को द्रवित करनेवाली वह अनुपम शक्ति है जो चरित्र को अमृत के समान मीठा और नवनीत के सहश कोमल बना देती है। चरित्र मनुष्य की मनुष्यत्व प्रदान करता है किन्तु भगवद्भक्ति चरित्रवान को देवत्व प्रदान करती है और उनके आगे अलौकिक आनन्द लाकर रख देती है। तब तक वह भक्ति प्राप्त नहीं होती जब तक पवित्र हृदय से उसका

भगवद्गिक प्राप्त करनेवालों को धाम्मिक या सचितित होना कितन नहीं। ईरवर में अटल विश्वास और भक्ति मनुष्यत्व-लाभ करने का प्रथम सोपान है। जो ईश्वर के भक्त नहीं हैं वे मनुष्य होकर भी मनुष्यता से रहित हैं, अतएव विद्याध्ययन के साथ ही साथ बालकों के हृदय में ईश्वर भक्ति का अङ्कुर उत्पन्न हो जाना चाहिए, जो युवा-वस्था में फूलने फलने योग्य हों। वे बालक युवा होने पर अपने चरित्र को ठीक नहीं रख सकते, जिन्हें बचपन में भगवद्गक्ति और धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। नीतिपूर्वक चलने पर भी तंत्र तक

ग्रमुशीलन न किया जाय। ईश्वर में भक्ति उत्पन्न होने के अनेक साधन हैं। यथा भक्तजनों का जीवन-चरित्र ग्रीर भक्तिमूलक ग्रम्थों का पढ़ना, भगवद्भक्त साधुग्रों से सत्सङ्ग कर उनके उपदेशानुसार चलना, उनके चरित्र में सौन्दर्श्य ग्रीर माधुर्श्य का ग्रमुभव करना ग्रादि। जे। ईश्वर की भक्ति को हृदय से चाहेगा उसे वह अवश्य मिलेगी। अतएव यदि अपने मनुष्य-जीवन को सार्थक करना चाहो तो भगवद्भक्त बने।।

## The University Library,

ALLAHABAD.

175

Accession No.

Section No.....

274